### शांतिलाल हरजीवन शाह नवजीवन मुद्रणालय, अहमदावाद – १४

© नवजीवन ट्रस्ट, १९५१

पहली आवृत्ति १००००, १९५१ पुनर्मुद्रण २५०००, १९५७ पुनर्मुद्रण २५०००, १९६२ पुनर्मुद्रण ५००००

#### प्रकाशकका निवेदन

पाठक-समुदायके प्रकारोंको घ्यानमें रखकर गांधीजीकी 'क्षात्मकया' का उस दृष्टिसे दोहन अथवा सम्पादन किया जाय, तो उसका बहुत व्यापक प्रचार हो सकता है। इस दृष्टिसे विद्यार्थियों और युवकोंको घ्यानमें रखकर स्वर्गीय महादेवभाई देसाईने अंग्रेजीमें 'माई अर्ली लाइफ' के नामसे 'आत्मकया' का पूर्वकाण्ड तैयार किया था। गुजरातीमें भी उसी प्रकारके और दूसरे प्रकारके सम्पादनके लिए अवकाश है। श्री मयुरादासभाईका यह प्रयत्न ऐसा ही है। इसके विपयमें उन्होंने अपनी भूमिकामें लिखा ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इस पुस्तकको तैयार करते समय जो मुख्य दृष्टि अपने सामने रखी, वह यही है कि गांघीजीने अपने जीवनका विकास जिस प्रकार सिद्ध किया, उसका समूचा चित्र इसमें आ जाय। गुजरातीमें यह सारा दोहन गांघीजीके मूल शब्दोंमें ही हुआ है। विद्यार्थियों और प्रौढ़ोंके लिए भी यह उपयोगी होगा। आशा है, पाठकोंको यह दोहन पसन्द आवेगा।

'संक्षिप्त आत्मकथा' का हिन्दी संस्करण प्रकाशित करते हुए हमें वड़ा आनन्द हो रहा है। आशा है, अपने इस राष्ट्रीय रूपमें यह पुस्तक सारे देशके विद्यार्थियों और नौजवानोंके लिए उपयोगी और प्रेरक सिद्ध होगी।

१५-१२-148

## पुस्तकके बारेमें

वापूकी 'आत्मकथा' एक वड़ा ग्रंथ है। इस पुस्तकमें उसका सार तैयार किया गया है। ऐसा करते समय वापूके लेखन-कम, भाषा इत्यादिको प्रायः मूलके जैसा ही रखा गया है। केवल विषयको संक्षिप्त करने और सिलसिला जोड़नेके लिए कहीं-कहीं नयी भाषाका प्रयोग किया गया है। अतः सहज रूपसे यह कहा जा सकता है कि इस 'संक्षिप्त आत्मकथा'का ९९.९९ से भी अधिक भाग मूलका अवतरण ही है।

इस 'संक्षिप्त आत्मकथा' को नये ढंगसे विभक्त किया गया है और कुछ अध्यायोंको उनके विषयोंके अनुरूप नये नाम दिये गये हैं। अध्यायोंकी गिनती प्रत्येक खण्डकी अलग-अलग न करके समूची पुस्तककी एक ही रखी है।

वापूकी 'आत्मकथा' एक ऐसा ग्रंथ है, जो वापूको समझनेमें वहुत सहायक होता है। इसका संक्षिप्त संस्करण तैयार करनेका यह प्रयास इस अभिलाषासे किया गया है कि यह विशिष्ट व्यक्तियोंको और खासकर नयी पीढ़ीको वापूका अम्यास करनेके लिए प्रेरित करे।

७४, वालकेश्वर रोड, वम्बई, १२–९–'४९ मथुरादास त्रिकमजी

#### प्रस्तावना

मैंने सत्यके जो अनेक प्रयोग किये हैं, 'आत्मकथा' के वहाने मुझे उनकी कथा लिखनी है। मैं यह मानता हूं कि जनताके पास मेरे सव प्रयोगोंका समुदाय हो, तो वह लाभदायक हो सकता है — अथवा यों किह्ये कि मुझे ऐसा मोह है। राजनीतिक क्षेत्रके मेरे प्रयोगोंको तो अब हिन्दुस्तान जानता है। लेकिन मेरे आध्यात्मिक प्रयोगोंका, जिन्हें केवल मैं ही जान सकता हूं और जिनमें से राजनीतिक क्षेत्रकी मेरी शक्ति भी पैदा हुई है, वर्णन कर जाना मुझे पसन्द तो है। जैसे-जैसे मैं अपने भूतकालिक जीवन पर दृष्टि डालता जाता हूं, वैसे-वैसे मैं अपनी अल्पताको शुद्ध रूपमें देख सकता हूं। मुझे जो करना है, जिसके लिए मैं पिछले ३० वर्षोसे छटपटा रहा हूं, वह तो आत्म-दर्शन है, ईश्वरका साक्षात्कार है, मोक्ष है। मेरी सारी हल-चल इसी दृष्टिसे होती है। मेरा सब लेखन इसी दृष्टिको लेकर होता है, और राजनीतिक क्षेत्रमें मेरा पड़ना भी इसी वस्तुके अधीन है।

शुरूसे ही मेरी यह राय रही है कि जो एकके लिए शक्य है वह सबके लिए शक्य है। इस कारण मेरे प्रयोग खानगी नहीं हुए, नहीं रहे। हां, ऐसी कुछ वस्तुएं अवश्य हैं, जिन्हें आत्मा ही जानती है, जो आत्मामें ही समा जाती हैं। लेकिन ऐसी वस्तु देना मेरी शक्तिसे परे है। मेरे प्रयोगोंमें तो आध्यात्मिकका अर्थ नैतिक है; धर्म अर्थात् नीति। आत्माकी दृष्टिसे पाली गई नीति ही धर्म है। अतएव जिन वस्तुओंका निर्णय वालक, नौजवान और बूढ़े करते हैं और कर सकते हैं, इस कथामें उन्हीं वस्तुओंका समावेश होगा। अगर ऐसी कथा मैं तटस्थ भावसे, निरिममान वनकर लिख सकूं, तो सम्भव है उसमें से दूसरे प्रयोगकर्ताओंके लिए कुछ सामग्री मिले।

अपने प्रयोगोंके लिए मैं किसी प्रकारकी सम्पूर्णताका दावा करता ही नहीं। मैंने वहुत आत्म-निरीक्षण किया है, एक-एक भावको जांचा-पड़ताला है, उसका पृथक्करण किया है। लेकिन उससे उत्पन्न परिणाम सबके लिए अंतिम ही हैं, वे सही हैं अथवा केवल वे ही सही हैं, इस प्रकारका कोई दावा

में कभी करना नहीं चाहता। में तो पग-पग पर जिन चीजोंको देखता हूं, उन्हें त्याज्य और ग्राह्मके नामसे दो हिस्सोंमें बाट देता हूं; और जिसे ग्राह्म वस्तु समझता हूं, उसके अनुसार अपने आचारोंका निर्माण करता हूं। और जहां तक इस प्रकार निर्मित आचार मुझे, अर्थात् मेरी बृद्धिको और आत्माको, सन्तुष्ट रखते हैं, वहां तक उनके शुभ परिणामके विषयमें मुझे अटल विश्वास रखना ही चाहिये।

मैंने इस प्रयत्नको 'सत्यके प्रयोग' का पहला नाम दिया है। इसमें सत्यसे भिन्न माने जानेवाले अहिंसा, ब्रह्मचर्य इत्यादि नियमोंके प्रयोग भी शामिल रहेंगे। किन्तु मेरे मन सत्य ही सर्वोपिर है और उसमें अनिगनत वस्तुओंका समावेश हो जाता है। यह सत्य स्थूल — वाचिक — सत्य नहीं है। यह तो वाचाकी भांति ही विचारका भी सत्य है। यह सत्य केवल हमारे द्वारा किल्पत सत्य ही नहीं, विक स्वतंत्र, चिरस्थायी सत्य है; अर्थात् परमेश्वर ही है।

परमेश्वरकी परिभाषायें अनिगनत हैं, क्योंकि उसकी विभूतियां भी असंख्य हैं। ये विभूतियां मुझे आश्चर्यचिकत करती हैं। ये मुझे क्षणभर मुग्व भी करती हैं। लेकिन में पुजारी तो सत्यरूपी परमेश्वरका ही हूं। वही एक सत्य है और दूसरा सब मिथ्या है। यह सत्य मुझे मिला नहीं है, लेकिन में इसका शोधक हूं। इसकी शोधके लिए में अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तुका भी त्याग करनेको तैयार हूं और मुझे विश्वास है कि इस शोध-रूपी यज्ञमें अपने इस शरीरको होमनेकी मेरी तैयारी और शक्ति है। लेकिन जब तक में इस सत्यका साक्षात्कार न कर लूं, तब तक मेरी अन्तरात्मा जिसे सत्य मानती है उस काल्पनिक सत्यको अपना आधार मानकर, अपना दीपस्तम्भ समझकर, उसके सहारे मैं अपना जीवन विता रहा हूं।

यद्यपि यह मार्ग तलवारकी घार पर चलने-जैसा है, फिर भी मुझे तो यह सरल-से-सरल मालूम हुआ है। इस मार्ग पर चलते हुए मुझे अपनी भयंकर भूलें भी न-कुछ-सी लगी हैं; क्योंकि वैसी भूलें करके भी मैं वच गया हूं और अपनी समझमें आगे भी वढ़ा हूं। दूर-दूरसे विशुद्ध सत्यकी — ईश्वरकी — झांकी भी मैं कर रहा हूं। मेरा यह विश्वास दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है कि इस दुनियामें एक सत्य ही है, उसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। सत्यकी शोधके साधन जितने किठन हैं उतने ही सरल भी हैं। अभि-मानीको यह असम्भव लगेगा और एक निर्दोप वालकको नितान्त सम्भव। सत्यके शोधकको रजकणसे भी नीचे रहना पड़ता है। समूचा जगत् रज-कणको कुचलता है, लेकिन सत्यका पुजारी जब तक इतना अल्प नहीं वनता कि रजकण भी उसे कुचल सके, तब तक उसके लिए स्वतंत्र सत्यकी झांकी भी दुर्लभ है।

आगे मैं जो अध्याय लिखनेवाला हूं, उनमें यदि पाठकोंको अभिमानका भास हो, तो उन्हें निश्चय ही यह समझना चाहिये कि मेरी शोधमें त्रुटि है और मेरी झांकियां मृगजलके समान हैं। मेरे समान अनेकोंका क्षय चाहे हो, पर सत्यकी जय हो। अल्पात्माको नापनके लिए सत्यका गज कभी छोटा न वने।

कहने योग्य एक भी वात मैं छिपाऊंगा नहीं। आशा तो यह है कि मैं पाठकोंको अपने दोषोंका पूरा-पूरा वोध करा सकूंगा। मुझे सत्यके शास्त्रीय प्रयोगोंका वर्णन करना है; मुझे यह वतानेकी तिलभर भी इच्छा नहीं कि मैं कितना अच्छा या भला हूं। जिस मापसे मैं अपनेको मापना चाहता हूं, उसके अनुसार तो मैं अवश्य ही यह कहूंगा कि:

> 'मो सम कौन कुटिल खल कामी? जिन तनु दियो ताहि विसरायो, ऐसो निमकहरामी।'

क्योंिक यह प्रतीति मुझे प्रतिक्षण खलती रहती है कि जिसे मैं सम्पूर्ण विश्वासपूर्वक अपने श्वासोच्छ्वासका स्वामी मानता हूं, जिसे मैं अपने नमकका देनेवाला मानता हूं, उससे मैं अभी भी दूर ही हूं। इसके कारणरूप अपने विकारको मैं देख सकता हूं, किन्तु उसे अभी भी अपने भीतरसे मैं निकाल नहीं पाता हूं।

आश्रम, सावरमती, मार्गशीर्ष शुक्ल ११, १९८२ मोहनदास फरमचंद गांघी

# अनुक्रमणिका

|            | प्रकाशकका निवेदन                  | 3  |
|------------|-----------------------------------|----|
| -          | पुस्तकके वारेमें                  | ४  |
|            | प्रस्तावना                        | 4  |
|            | १ : पहले उन्नीस वर्ष              |    |
| ₹.         | जन्म                              | ą  |
| ₹.         | वचपन                              | ४  |
| ₹.         | -वाल-विवाह                        | 4  |
| ٧.         | हाईस्कूलमें                       | Ę  |
|            | -दु:खद <sup>े</sup> प्रसंग        | 6  |
|            | चोरी                              | १० |
| ७.         | पिताजीकी मृत्यु                   | १२ |
| ۷.         | घर्मकी झांकी                      | १२ |
| ٩.         | विलायतकी तैयारी                   | १५ |
|            | २ : विलायतमें                     |    |
| <b>ξο.</b> | शुरूके महीने                      | १७ |
| ११.        | 'सम्य' पोशाकमें                   | १९ |
| १२.        | फेरफार                            | २१ |
| १३.        | आहारके प्रयोग                     | 25 |
|            | शरमीलापन                          | २४ |
| १५.        | असत्यरूपी जहर                     | २५ |
| १६.        | र्घामिक परिचय                     | २७ |
| १७.        | 'निर्वलके वल राम'                 | २८ |
| १८.        | वैरिस्टर तो वने, किन्तु आगे क्या? | २९ |
|            | ३ : देशमें                        |    |
| १९.        | रायचन्दभाई                        | ३१ |
| २०.        | संसार-प्रवेश                      | 32 |
| २१.        | पहला मुकदमा                       | 33 |
|            | पहला आघात                         | 38 |
| २३.        | दक्षिण अफ्रीकाकी तयारी            | ३६ |

### ४ : दक्षिण अफ्रीकामें

| २४. नाताल पहुंचा                  | ३७ |
|-----------------------------------|----|
| २५. अनुभवोंकी वानगी               | ३८ |
| २६. प्रिटोरिया जाते हुए           | ४० |
| २७. और अधिक संकट                  | ४२ |
| २८. प्रिटोरियामें                 | 88 |
| २९. व्यिस्तियोंका सम्पर्क         | ४५ |
| ३०. हिन्दुस्तानियोंसे परिचय       | ४६ |
| ३१. कुलीगिरीका अनुभव              | ४७ |
| ३२. मुकदमेकी तैयारी               | ४८ |
| ३३. घार्मिक मन्यन                 | ४९ |
| ३४. को जाने कलकी?                 | ५१ |
| ३५. नातालमें वस गया               | ५३ |
| ३६. रंगभेद                        | ५४ |
| ३७. नाताल इंडियन कांग्रेस         | ५५ |
| <del>३८.</del> वालासुन्दरम्       | ५६ |
| ३९. तीन पौंडका कर                 | ५७ |
| ४०. घर्म-निरीक्षण                 | 46 |
| ४१. घरेलू कारवार                  | 46 |
| ४२. देशकी ओर                      | ६१ |
| ५ : देशमें कार्य                  |    |
| ४३. हिन्दुस्तानमें                | ६२ |
| ४४. राजनिष्ठा और शुश्रुषा         | ६३ |
| ४५. वम्बई-पूनामें सभा             | ६५ |
| ४६. 'जल्दी वापस लौटो'             | ६६ |
| ६ : दक्षिण अफ्रीकार्में दूसरी वार |    |
| ४७. तूफानके आसार                  | ६८ |
|                                   |    |

४८. तूफान ४९. कसीटी ६९

७०

| ५०. शांति                        |   | ७३         |
|----------------------------------|---|------------|
| ५१. बाल-शिक्षण                   |   | . ७३       |
| ५२. सेवावृत्ति                   |   | ७४         |
| ५३. ब्रह्मचर्य - १               |   | ७६         |
| ५४. ब्रह्मचर्य – २               |   | ้ยย        |
| ५५. सादगी                        |   | ७९         |
| ५६. वोबर-युद्ध                   |   | ۷0         |
| ५७. सफाई-आन्दोलन और अकाल-फण्ड    |   | ८१         |
| ५८. देश-गमन                      |   | ८२         |
| ७ : देशमें निवास                 |   | ,          |
|                                  |   |            |
| ५९. कलकत्तेमें                   |   | . ८४       |
| ६०. कांग्रेसमें                  |   | ८५         |
| ६१. गोखलेके साथ                  |   | <b>८</b> ६ |
| ६२. वम्वईमें                     |   | ۵۵         |
| ६३. धर्म-संकट                    |   | . ८९       |
| ६४. पुनः दक्षिण अफ्रीका          | • | 98         |
| ८ : दक्षिण अफ्रीकार्मे तीसरी वार |   |            |
| ६५. नातालमें                     |   | ९३         |
| ६६. ट्रान्सवालमें                |   | ९४         |
| ६७. वढ़ती हुई त्यागवृत्ति        |   | ९५         |
| ६८. निरीक्षणका परिणाम            |   | ९७         |
| ६९. निरामिपाहारके लिए वलिदान     |   | 99         |
| ७०. मेरे विविव प्रयोग            | - | १००        |
| ७१. वलवानके साय मुठभेड़          |   | १०२        |
| ७२. एक पुण्य-स्मरण               |   | १०३        |
| ७३. अंग्रेजोंसे परिचय - १        |   | १०६        |
| ७४. अंग्रेजोंसे परिचय – २        |   | १०७        |
| ७५. 'इंडियन बोपीनियन'            |   | १०९        |
| ७६. 'कुली लोकेशन'                |   | ११०        |

| -200 |                             |       |
|------|-----------------------------|-------|
| ७७.  | महामारी – १                 | १११   |
| ७८.  | महामारी – २                 | ११२   |
| ७९.  | लोकेशनकी होली               | ११४   |
| ८०.  | एक पुस्तकका चमत्कारी प्रभाव | ११५   |
| ८१.  | फिनिक्सकी स्थापना           | 220   |
| ८२.  | पोलाक                       | ११७   |
|      | मित्रोंके विवाह             | ११८   |
|      | घर और शिक्षा                | ११९   |
| ८५.  | जूलू 'विद्रोह'              | १२०   |
|      | हृदय-मंथन                   | १२१   |
|      | आहारके अधिक प्रयोग          | १२३   |
|      | घरमें सत्याग्रह             | १२४   |
|      | संयमकी ओर                   | १२५   |
| ९०.  | शिक्षक                      | १२६   |
|      | अक्षर-ज्ञान                 | १२८   |
|      | आत्मिक शिक्षा               | १२८   |
|      | भले-बुरेका मिश्रण           | १३०   |
|      | प्रायश्चित्तरूप उपवास       | १३०   |
|      | गोखलेसे मिलने               | १३१   |
|      | लड़ाईमें हिस्सा             | १३३   |
|      | धर्मकी पहेली                | १३४   |
|      | छोटासा सत्याग्रह            | १३५   |
|      | मेरी वीमारी                 | १३७   |
| -    | रवानगी                      | १३८   |
| १०१. | मेरी वकालत                  | १३९   |
|      | ९ ः देशमें स्थायी निवास     |       |
| १०२. | पहला अनुभव                  | १४१   |
| १०३. |                             | १४२   |
| १०४. | क्या वह धमकी थी?            | १४२   |
| १०५. | चान्तिनिकेत <b>न</b>        | 5.2.8 |
|      |                             |       |

१४५

१४६

१०६. मेरा प्रयत्न

१०७. कंभमेला

| १०८. लक्ष्मण झूला                 | १४८             |
|-----------------------------------|-----------------|
| १०९. आश्रमकी स्थापना              | ૧૫૦             |
| ११०. कसीटी पर चढ़े                | રેપેર           |
| १११~ गिरमिटकी प्रथा               | -               |
| ११२. नीलका दाग                    | <b>રે</b> પે રે |
| ११३. विहारकी सरलता                | <b>૧ે</b> ૫ે૪   |
| ११४. अहिंसा देवीका साक्षात्कार?   | <b>૧</b> ૫૫     |
| ११५. मुकदमा वापिस लिया गया        | १५६             |
| ११६. कार्य-पद्धति                 | ?५७             |
| ११७. गांवोंमें                    | १५९             |
| ११८. उजला पहलू                    | १६०             |
| ११९ मजदूरोंके सम्पर्कमें          | १६१             |
| १२०. आश्रमकी झांकी                | १६२             |
| १२१. उपवास                        | १६३             |
| १२२. खेड़ा-सत्याग्रह              | १६४             |
| १२३. ऐक्यकी उत्कंठा               | १६६             |
| १२४. रंगरूटोंकी भरती              | १६७             |
| १२५ मौतके विछीने पर               | १६८             |
| १२६. रौलेट एक्ट और मेरा धर्म-संकट | १७०             |
| १२७. वह अद्भुत दृश्य!             | १७२             |
| १२८. वह सप्ताह! - १               | १७२             |
| १२९. वह सप्ताह! - २               | १७५             |
| १३०. 'पहाड़-सी भूल'               | १७६             |
| १३१. 'नवजीवन' और 'यंग इंडिया'     | ८७८             |
| १३२. पंजावमें                     | १७९             |
| १३३. खिलाफतके वदले गोरक्षा ?      | १८०             |
| १३४. अमृतसर-कांग्रेस              | १८१             |
| १३५. कांग्रेसमें प्रवेश           | १८२             |
| १३६. खादीका जन्म                  | १८३             |
| १३७. आखिर चरखा मिला               | १८४             |
| १३८. एक संवाद                     | १८४             |
| १३९. वसहयोगका प्रवाह              | १८५             |
| पूर्णाहुति                        | १८७             |
| सूची                              | १८९             |
|                                   |                 |

# संक्षिप्त आत्मकथा

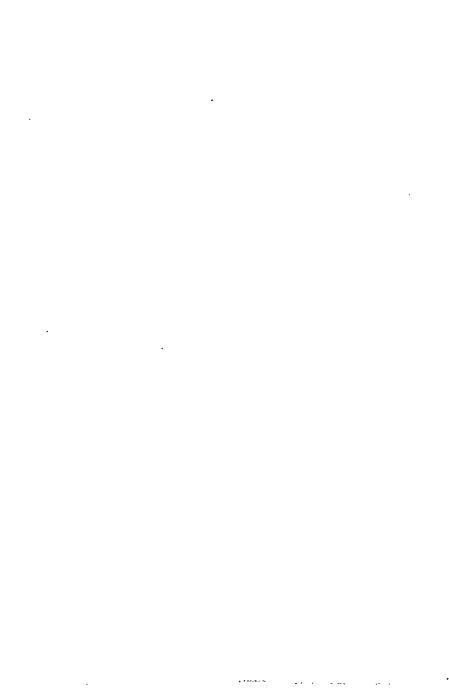

#### १: पहले उन्नीस वर्ष

#### १. जन्म

मेरा जन्म संवत् १९२५के भादों महीनेकी वदी १२के दिन अर्थात् सन् १८६९के अक्तूवर महीनेकी २ तारीखको पोरवन्दर अथवा सुदामापुरीमें हुआ।

पिता पोरवन्दरके दीवान थे; वादमें राजकोटके और कुछ समय वांका-नेरके दीवान रहे। वे कुटुम्ब-प्रेमी, सत्यिप्रय, शूर, उदार, किन्तु कोवी थे। वे घूसखोरीसे दूर भागते थे, इसिलए शुद्ध न्याय करते थे। उनकी शिक्षा मान अनुभवकी थी। जिसे आज हम गुजरातीकी पांच कितावका ज्ञान कहते हैं, उतनी शिक्षा उन्होंने पाई होगी। तिस पर भी व्यावहारिक ज्ञान इतने ऊंचे प्रकारका था कि सूक्ष्मसे सूक्ष्म प्रश्नोंको सुल्झानेमें या हजार आदिमियोंसे काम लेनेमें उन्हें कोई किठनाई न होती थी। घामिक शिक्षा नहींके वरावर थी। लेकिन मंदिरमें जाने और कथा आदि सुननेसे जो धर्मज्ञान असंख्य हिन्दुओंको सहज ही मिलता रहता है वह उनमें था। उन्होंने द्रव्य एकप्र करनेका लोभ कभी नहीं रखा। इस कारणसे हम भाइयोंके लिए वे बहुत थोड़ी सम्पत्त छोड़ गये।

माता साघ्वी स्त्री थी। वह बहुत श्रद्धालु थी। पूजापाठ किये विना कभी भोजन न करती। मंदिरमें हमेशा जाती। वह कठिनसे कठिन व्रत शुरू करती और उन्हें निर्विच्न समाप्त करती। इकट्ठे दो-तीन उपवास उसके निकट मामूली चीज थी। एक चातुर्मासमें उसने सूर्य-नारायणका दर्शन करनेके वाद ही भोजन करनेका व्रत लिया था। उस चीमासेमें हम वालक वादलोंकी ओर देखा करते कि कब सूरज दिखाई पड़े और कव मां भोजन करे। ऐसे दिन याद हैं कि जब हम सूरजको देखते और 'मां, मां, मूरज निकला' कहते, और मां कदम बढ़ाती हुई आती, इतनेमें सूरज भाग जाता। 'कोई वात नहीं, आज भाग्यमें भोजन वदा नहीं होगा' कहकर मां ठौट जाती और अपने काममें डूव जाती।

मेरा वचपन पोरवन्दरमें ही बीता। मुझे किसी पाठशालामें भरती किया गया था। मुश्किलसे कुछ पहाड़े सीखा था। उन दिनों लड़कोंके साय मैं शिक्षकको गाली भर देना सीखा था। और कुछ भी याद नहीं पड़ता। इससे अनुमान करता हूं कि मेरी वृद्धि मन्द रही होगी।

जब पिताजी राजकोट गये तब मेरी उमर कोई सात सालकी रही होगी। मुझे राजकोटकी गांवठी शालामें भरती किया गया। वहां मेरी गिनती मुश्किलसे ही साधारण छात्रोंमें हुई होगी। गांवठी शालासे उपनगरकी शालामें और वहांसे हाईस्कूलमें। यहां तक पहुंचते हुए मेरा वारहवां वर्ष वीत चुका था। इस उमर तक मैंने कभी भी शिक्षकों को ठगा नहीं और न कोई मित्र ही बनाये। मैं बहुत ही शर्मीला लड़का था। पाठशालामें अपने कामसे ही काम रखता था। घण्टी वजते समय पहुंचना और पाठशालाके वन्द होने पर घर भागना। मुझे किसीसे वातें करना अच्छा न लगता था। मनमें यह डर बना रहता था कि 'कहीं कोई मेरा मजाक तो न उड़ायेगा?'

हाईस्कूलके पहले ही वर्षमें शिक्षा-विभागके इन्स्पेक्टर स्कूलका निरीक्षण करने आये। उन्होंने पहली कक्षाके लड़कोंको पांच शब्द लिखाये। उनमें से एक शब्दके हिज्जे मैंने गलत लिखे। शिक्षकने मुझे अपने बूटकी नोक मारकर चेताया, पर मैं क्यों चेतने लगा? मुझे यह खयाल ही न आ सका कि शिक्षक मुझे सामनेवाले लड़केकी पट्टी देखकर हिज्जे सुवार लेनेका इशारा कर रहे हैं। मैंने तो यह माना था कि शिक्षक इस वातकी निगरानी रख रहे हैं कि हम एक-दूसरेकी चोरी न करें। शिक्षकने वादमें मुझे मेरी 'मूर्खता' समझायी; लेकिन मेरे मन पर उनके समझानेका कोई असर न हुआ। मैं दूसरे लड़कोंकी कापीमें से चोरी करना कभी सीख न सका।

इस सबके रहते भी मैं शिक्षकके प्रति अपना विनय कभी न चूका। वड़ोंके दोप न देखनेका गुण मुझमें सहज ही था। मैं यह समझ चुका था कि वड़ोंकी आज्ञाका पालन करना चाहिये। वे जो कहें सो करना; करें उसके काजी खुद न वनना।

साधारणतः पाठशालाकी पुस्तकोंके सिवाय और कुछ पढ़नेका मुझे शौक न था। मैं इसलिए पाठ पढ़ता था कि पाठ तैयार करने चाहिये, उलाहना न सहना चाहिये, शिक्षकको घोखा न देना चाहिये। लेकिन मन अलसा जाता और पाठ अक्सर कच्चे रह जाते। किन्तु पिताजी द्वारा खरीदा गया 'श्रवण-पितृभिक्त' नाटक पढ़नेकी इच्छा मुझे हुई। उसे मैं अतिशय रस-पूर्वक पढ़ गया। कांचमें चित्र दिखानेवालेसे मैंने वह दृश्य भी देखा, जिसमें श्रवण अपने माता-पिताको कांवरमें वैठाकर ले जाता है। मुझ पर इन दोनों वातोंकी गहरी छाप पड़ी और मनमें विचार आने लगे कि 'मुझे भी श्रवणके समान वनना चाहिये।'

इन्हों दिनों मैंने 'हरिश्चन्द्र' नाटक देखा। उसे वार-वार देखनेकी इच्छा होने लगी। पर यों वार-वार तो कौन जाने देता? फिर भी अपने मनमें मैंने इस नाटकको सैकड़ों वार खेला होगा। मुझे हरिश्चन्द्रके सपने आते। मनमें एक ही धुन रहती—'हरिश्चन्द्रकी तरह सत्यवादी सब क्यों नहीं हो सकते?' जैसी विपत्तियां हरिश्चन्द्र पर पड़ीं, वैसी विपत्तियोंको सहना और सत्यका पालन करना ही वास्तिवक सत्य है। हरिश्चन्द्रका दुःख देखकर और उसकी याद करके मैं बहुत रोया हूं।

### ३. वाल-विवाह

१३ वर्षकी उमरमें पोरवन्दरमें मेरा विवाह हुआ। मेरे मझले भाईका, मेरे काकाजीके छोटे लड़केका और मेरा विवाह एकसाय हुआ। इन तीनों विवाहोंकी तैयारियां कई महीनोंसे चल रही थीं। हम भाइयोंको तो इन तैयारियोंसे ही पता चला कि विवाह होनेको है। उस समय मेरे मनमें तो इतना ही था कि अच्छे-अच्छे कपड़े पहनेंगे, वाजे वजेंगे, अच्छा भोजन मिलेगा और एक नई लड़कीके साथ विनोद करनेको मिलेगा — इससे अधिक और कोई अभिलापा न थीं। विषय भोगनेकी वृत्ति तो वादमें पैदा हुई।

व्याह होने पर दो निर्दोप वालकोंने अनजाने संसारमें प्रवेश किया। हम दोनों एक-दूसरेसे डरते थे; शरमाते तो थे ही। वीमे-धीमे एक-दूसरेको पहचानने लगे; वोलने लगे। हम दोनों समान उम्रके हैं। मैंने पतिकी ठसकसे रहना शुरू किया।

उन दिनों निवन्धोंकी छोटी पुस्तिकाएं निकलती थीं। उनमें से कुछ निवंध मेरे हाथमें आते और मैं उन्हें पढ़ डालता। यह आदत तो थी ही कि पढ़ने पर जो पसन्द न आये उसे भूल जाना और जो पसन्द आये उस पर अमल करना। पढ़ा था कि एकपत्नी-त्रत पालना पतिका धर्म है। हृदयमें यह बात रमी रही। सत्यका शींक तो था ही, इसलिए पत्नीके साथ विश्वासघात हो ही नहीं सकता था; इसी कारण यह भी समझमें आ चुका था कि दूसरी स्त्रीके साथ संबंध नहीं रह सकता।

लेकिन मुझे एकपत्नी-व्रत पालना है, तो पत्नीको एकपति-व्रत पालना चाहिये। इस विचारके कारण में ईप्योलु पित वन गया। 'पालना चाहिये' में से 'पलवाना चाहिये' के विचार पर में आ पहुंचा। और लगर पलवाना है, तो मुझे निगरानी रखनी चाहिये। पत्नीकी पविव्रताके वारेमें यंका करनेका कोई कारण मेरे पास नहीं था। लेकिन ईप्यों कारण देखनेके लिए ठहरती

कहां है ? फलतः हमारे वीच दुःखद झगड़े होते और हम बच्चोंके वीच अवीला मामूली चीज वन जाता।

लेकिन मेरी वकताका मूल प्रेममें था। मैं अपनी पत्नीको आदर्श स्त्री वनाना चाहता था; और भावना यह थी कि हम दोनों एक-दूसरेमें ओतप्रोत रहें।

में अपनी स्त्रीके प्रति विषयासक्त था। इस आसक्तिके साथ ही मुझमें कर्तव्य-परायणता थी। सबेरा होते ही नित्यकमें तो करने ही चाहिये। किसीको ठगा जा ही नहीं सकता। अपने इन विचारोंके कारण में अनेक संकटोंसे वचा हूं। फिर, प्रचलित प्रयाके अनुसार पत्नीको वार-वार मायके जाना होता था; इससे आसक्ति पर सहज ही अंकुश रहता। विवाहके पहले छः वर्षोमें हम अलग अलग समयमें कुल मिलाकर तीन सालसे अविक एकसाथ नहीं रहे होंगे।

# ४. हाईस्कूलमें

व्याहके वाद मेरी पढ़ाई जारी रही। हाईस्कूलमें मेरी गिनती वुद्ध छात्रोंमें नहीं होती थी। विद्यार्थीकी पढ़ाई और आचरणके वारेमें हर साल माता-पिताके पास प्रमाणपत्र मेजे जाते थे। उनमें कभी आचरण या अम्यास खराव होनेकी टीका मेरे विषयमें नहीं हुई। मुझे अपनी होशियारीका कोई गर्व न था। इनाम या छात्रवृत्ति मिलने पर मुझे आइचर्य होता था। लेकिन अपने व्यवहारके वारेमें मैं वहुत आग्रही था। अपने व्यवहारमें तृटि पाकर तो मुझे वरवस रुलाई था ही जाती थी। मेरे लिए यह असह्य था कि मेरे हाथों ऐसा कोई काम हो, जिसके लिए शिक्षकोंको मुझे उलाहना देना पड़े। एक वार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मारका दुःख नहीं था, लेकिन इस वातका मुझे वड़ा दुःख था कि मैं दण्डका पात्र समझा गया। मैं वहुत रोया। यह घटना पहली या दूसरी कक्षाकी है।

कसरतसे मुझे अरुचि थी। ऊंची कक्षाके विद्यार्थियोंके लिए कसरत-क्रिकेटके अनिवार्य वननेसे पहले मैं कभी कसरत, क्रिकेट या फुटबॉलमें गया ही न था। न जानेमें मेरा शरमीला स्वभाव भी एक कारण था।

लेकिन पुस्तकोंमें मैंने खुली हवामें घूमने जानेकी सलाह पड़ी थी, बीर वह मुझे अच्छी लगी थी। इसलिए हाईस्कूलकी ऊंची कक्षाओंके समयसे मुझे घूमने जानेकी आदत पड़ गई थी। वह अन्त तक रही। इसकी वजहसे मेरा शरीर अपेक्षाकृत कसा हुआ वना।

वरिचका दूसरा कारण या, पिताजीकी सेवा करनेकी तीव्र इच्छा। स्कूलके वन्द होते ही तुरन्त घर पहुंचकर मैं उनकी सेवामें छग जाता था। जब कसरत लाजिमी हो गई, तो इस सेवामें विघ्न पड़ा। मैंने प्रार्थना की कि पिताजीकी सेवाके लिए कसरतसे छुट्टी मिलनी चाहिये; परंतु छुट्टी न मिली। एक बार आसमानमें वादल छाय हुए थे, इस कारण समयका कुछ अन्दाज न रहा। कसरतकी जगह पहुंचा, तो देखा कि सब चले गये हैं। दूसरे दिन हेडमास्टरने मुझसे गैर-हाजिर रहनेका कारण पूछा। मैंने तो जो या वहीं कारण बताया। मास्टरने उसे सच न माना और सजा दी। मैं झठा ठहरा! मुझे अतिशय दु:ख हुआ। किस तरह सिद्ध करूं कि 'मैं झूठा नहीं हूं?' कोई उपाय न सूझा। मन ही मन मुस-मुसाकर रह गया; रोया। समझा कि सच बोलने और सच करनेवालेको गाफिल भी न रहना चाहिये।

कसरतसे मुक्ति तो प्राप्त की ही। हेडमास्टरको पिताजीका पत्र मिला कि स्कूलके समयके वाद वे स्वयं मेरी उपस्थिति अपनी सेवाके लिए आवस्यक समझते हैं। वस, इस पत्रके कारण मुझे मुक्ति मिली।

व्याहके कारण मेरा एक साल टूट गया था। दूसरी कक्षामें शिक्षकने मेरे सामने यह सुझाव रखा कि मैं एक ही सालमें तीसरी और चौथी कक्षाकों तैयारी कर लूं। लेकिन भूमिति मेरी समझमें न आती थी। इस कारण मैं अक्सर निराश हो उठता था। कभी यह विचार आता कि एक सालमें दो कक्षाओंकी तैयारी करना छोड़ दूं। लेकिन ऐसा करनेसे मेरी लाज जाती और जिन्होंने मेरी लगन पर विश्वास रखकर मुझे चढ़ानेकी सिकारिश की थी, उन शिक्षककी भी लाज जाती। इस डरके कारण मैं किये हुए विचार पर इटा रहा। प्रयत्न करते-करते भूमितिकी कठिनाई दूर हो गई और फिर तो भूमिति मेरे लिए एक सरल और सरस विषय वन गया।

संस्कृतने मुझे भूमितिसे भी अधिक परेशान किया। छठी ककामें मैं हारा। यह सुनकर कि फारसी आसान है, मैं उस ओर लक्ष्याया और एक दिन फारसीकी कक्षामें जा बैठा। संस्कृत-शिक्षकको दुःख हुआ। उन्होंने कहा— "यह तो सोच कि तू लड़का किसका है। क्या तू अपने धर्मकी भाषा न सीखगा? तेरी कठिनाई क्या है, सो मुझे बता।" मैं शरमाया; शिक्षकके प्रेमकी अवगणना न कर सका। मैंने संस्कृत सीखना जारी रखा।

### ५. दुःखद प्रसंग

हाईस्कूलमें जिसे मित्रता कहा जा सकता है, ऐसे मेरे दो मित्र अलग-अलग वक्तमें थे। एकका सम्बन्ध लम्बे समय तक न चला। मैंने दूसरेकी सोहबत की, इस कारण पहलेने मुझे छोड़ दिया। दूसरेकी सोहबत कई साल तक रही। इस सोहबतमें मेरी दृष्टि सुधारककी थी। मैं यह देख सकता था कि उस भाईमें कुछ दोप थे। लेकिन मैंने उसमें अपनी निष्ठाका आरोपण किया था। मेरी माताजी, बड़े भाई और मेरी पत्नी — तीनोंको मेरी यह सोहबत कड़वी लगती थी। मैंने सबको यह कहकर आश्वस्त किया कि 'वह मुझे गलत रास्ते नहीं ले जायगा, क्योंकि उसके साथ मेरा सम्बन्ध केवल उस सुधारनेके लिए ही है। सबने मुझ पर विश्वास किया और मुझे मेरी राह जाने दिया। वादमें मैं देख सका कि मेरा अनुमान ठीक न था।

जिन दिनों में इस मित्रके सम्पर्कमें आया था, उन दिनों राजकोटमें 'सुधारक पंथ' का जोर था। इस मित्रने मुझे यह वताया कि जिन गृहस्थों आदिके वारेमें यह माना जाता है कि वे मांसाहार और मद्यपान नहीं करते हैं, वे छिपे तौर पर यह सब करते हैं। मुझे तो इससे आश्चर्य हुआ और दुःख भी। परन्तु मित्रने मांसाहारकी प्रशंसा और वकालत अनेक उदाहरणोंसे सजाकर कई बार की। उसके शारीरिक पराक्रम मुझे मुग्ध किया करते। जो शक्ति अपनेमें नहीं होती, उसे दूसरेमें देखकर मनुष्यको आश्चर्य होता ही है। वही हाल मेरा हुआ। आश्चर्यमें से मोह पैदा हुआ।

फिर, मैं बहुत डरपोक था। चोरके, भूतके, सांप वगैराके डरोंसे घिरा रहता था। ये डर मुझे सताते भी खूव थे। रात कहीं अकेले जानेकी हिम्मत न होती थी। अन्वेरेमें तो कहीं जाता ही न था; और दीयेके विना सोना लगभग असम्भव था। मेरे इस मित्रको मेरी इन कमजोरियोंका पता था। उसने मुझे यह जंचा दिया कि मांसाहारके प्रतापसे ही वह इन कमजोरियोंसे मुक्त था। मैं पिघला।

मांसाहार करनेका दिन निश्चित हो गया।

मेरे संस्कार इसके विलकुल ही विपरीत थे। गांधी-परिवार वैष्णव सम्प्रदायका था। यह सम्प्रदाय मांसाहारका निरपवाद विरोव और तिरस्कार करनेवाला था। माता-पिता बहुत ही कट्टर माने जाते थे। मैं उनका परम भक्त था। मैं यह मानता था कि यदि कहीं उन्हें मेरे मांसाहारकी वात मालूम हुई, तो वे विना मौतके तत्काल ही मर जायंगे। मैं जाने-अनजाने सत्यका सेवक तो था हीं। अतएव मैं यह तो नहीं कह सकता कि मांसाहार करनेसे माता-पिताको ठगना होगा, इस वातका ज्ञान मुझे उस समय न था। ऐसी स्थितिमें मांसाहार करनेका निश्चय मेरे लिए बहुत गंभीर और भयंकर वस्तु थी।

लेकिन मुझे तो सुवार करना था। मांसाहारका शीक नहीं था। मैं तो वलवान और हिम्मतवाला वनना चाहता था; दूसरोंको ऐसा वननेके लिए न्योतना चाहता था; और फिर अंग्रेजोंको हराकर हिन्दुस्तानको स्वतंत्र करना चाहता था। सुघारके इस जोशमें मैं होश मूल वंठा।

चोरोंकी तरह छिपकर काम करना मुझे अच्छा नहीं मालूम होता था। मैं उसे शर्मकी बात समझता था। लेकिन इस समय सुधारका उत्ताह और जीवनमें महत्त्वका फेरफार करनेका आकर्षण भी जोर पर था। मैंने मांसाहार शुरू किया और एक वर्षमें पांच-छः बार मांस खाया।

जब-जब इस प्रकारका खाना खाया जाता, तब-तब घरमें भोजन करनेकी बात जमती ही न थी। जब मां खानेके लिए बुलाती तो 'आज भूख नहीं है', 'हजम नहीं हुआ है' — इस तरहके बहाने बनाने पड़ते थे। जब-जब मुझे यह कहना पड़ता, तब-तब दिलको भारी आघात पहुंचता था। मांके सामने ऐसा झूठ! फिर, अगर माता-पिताको मालूम हो जाय कि लड़का मांसाहारी हो गया है, तब तो उन पर विजली ही टूट पड़ेगी। इस तरहके विचार मेरे हृदयको अन्दरमें खोखला बना रहे थे। इसलिए मैंने निश्चय किया — 'मांस खाना आवश्यक है; उसका प्रचार करके हिन्दुस्तानको सुवारेंगे; लेकिन माता-पिताको घोषा देना और झूठ बोलना मांस खानेसे भी बुरा है। इसलिए माता-पिताको घोषा मांस नहीं खाया जा सकता। उनकी मृत्युके बाद स्वतंत्र होने पर खुले तौर पर मांस खाना ठीक होगा और जब तक वह समय न आवे तब तक मांसा-हारका त्याग करना उचित है।' मैंने मित्रको अपना यह निश्चय जता दिया और तबसे मांसाहार जो छूटा सो छूटा ही छूटा। माता-पिता तो इस बातको कभी जान ही नहीं पाये।

माता-पिताको बोखा न देनेके शुभ विचारसे प्रेरित होकर मैंने मांसाहार छोड़ा; लेकिन उस मित्रकी मित्रता नहीं छोड़ी।

इसी सोहवतके कारण मैं व्यभिचारमें भी फंस जाता। मित्रने मुझे पापघरमें भेजा! मैं वहां गया, लेकिन दिना गिरे लीट आया। ईंदनर जिसे बचाना चाहता है, वह गिरना चाहे तो भी पवित्र रह सकता है। इस तरह वच जानेके लिए मैंने सदा ही ईंदनरका आभार माना है।

इतना सब होने पर भी मुझे इस बातका होश न हुआ कि इस निवकी मित्रता अनिष्ट है। ऐसा होनेसे पहले मुझे अभी और कड़वे अनुभव केने थे।

पति-पत्नीके नाते हम दोनोंके बीच जो कुछ दुराव पैदा होता और कलह जागता, उसका एक कारण यह मित्रता भी थी। मैं जितना प्रेमी उतना ही वहमी पित था। मेरे वहमको वढ़ानेवाली यह मित्रता थी, क्योंकि मित्रकी सचाई पर मुझे अविश्वास था ही नहीं। इस मित्रकी वात मानकर मैंने अपनी धर्म-पत्नीको वहुत-कुछ दुःख पहुंचाया है। इस हिसाके लिए मैं अपनेको कभी माफ नहीं कर सका हूं। इस वहमका पूरा-पूरा नाश तो तभी हुआ जब मुझे अहिंसाका सूक्ष्म ज्ञान हुआ; अर्थात् जब मैं ब्रह्मचर्यकी महिमा समझा और यह समझा कि पत्नी पितकी दासी नहीं, विल्क उसकी सहचारिणी है।

### ६. चोरी

इन दो अनुभवोंसे पहले अपने एक रिश्तेदारके साथ मुझे वीड़ी पीनेका शीक हो गया था। मेरे काकाजीको वीड़ी पीनेकी आदत थी। अतएव उन्हें और दूसरोंको घुआं निकालते देखकर हमें भी वीड़ी फूंकनेकी इच्छा हो आई। गांठमें पैसे थे नहीं, इसलिए काकाजी वीड़ीके जो ठूंठ फेंक दिया करते थे, हमने उन्हें चुराना शुरू किया।

लेकिन ठूंठ भी हर समय मिल नहीं सकते थे। इसलिए नौकरकी गांठमें जो दो-चार पैसे होते, उनमें से बीच-बीचमें एकाध चुरा लेनेकी आदत ढाली और हम बीड़ी खरीदने लगे। किन्तु हमें सन्तोष न हुआ। अपनी पराधीनता हमें खलने लगी। इस बातका दुःख रहने लगा कि बड़ोंकी आज्ञाके विना कुछ हो ही नहीं सकता। हम उकता उठे और हमने आत्महत्या करनेका निश्चय किया!

हम दोनों जंगलमें गये और घतूरेके वीज ढूढ़ लाये। शामका समय खोजा। केदारनाथजीके मंदिरकी दीपमालिकामें घी चढ़ाया, दर्शन किये और एकान्त ढूढ़ा। लेकिन जहर खानेकी हिम्मत न पड़ी। अगर फौरन ही मीत न आयी तो? मरनेसे लाभ ही क्या? पराघीनताको ही क्यों न सहन किया जाय? फिर भी दो-चार वीज खाये। अधिक खानेकी हिम्मत ही न हुई। दोनों मौतसे हरे और तय किया कि रामजीके मंदिरमें जाकर और दर्शन करके शांत हो जाना तथा आत्महत्याकी वातको भूल जाना है।

आत्महत्याके इस विचारका एक परिणाम यह हुआ कि हम दोनों जूठी वीड़ी चुराकर पीनेकी और साथ ही नौकरके पैसे चुराकर वीड़ी खरीदने और फूंकनेकी आदत भूल गये। वड़ेपनमें मुझे वीड़ी पीनेकी कभी इच्छा नहीं हुई, बीर मैंने सदा ही यह माना है कि यह आदत जंगली, गन्दी और हानिकारक है।

जिस समय बीड़ीका दोप हुआ, उस समय मेरी उमर कोई बारह-तेरह सालकी रही होगी; शायद इससे भी कम। लेकिन इससे भी अविक गंभीर चोरीका एक दूसरा दोप मेरे हायों हुआ। उस समय मेरी उमर पंद्रह सालकी रही होगी। मुझसे वड़े भाईने कोई पच्चीस रुपयेका कर्ज बढ़ा लिया था। हम दोनों भाई उसे चुकानेक बारेमें सोचा करते थे। मेरे भाईके हाथमें सोनेका ठोस कड़ा था। उसमें से एक तोला सोना काटना कठिन न था।

कड़ा कटा। कर्ज अदा हुआ। लेकिन मेरे लिए यह वात असहा हो गई। आगे कभी चोरी न करनेका मैंने दृढ़ निश्चय किया। मुझे लगा कि पिताजीके सामने यह सब स्वीकार भी कर लेना चाहिये। जीम खुलती न थी। इस वातका भय तो था ही नहीं कि पिताजी खुद मुझे मारेंगे। उन्होंने कभी हममें से किसी भाईको मारा न या। लेकिन वे स्वयं दु:खी होंगे और शायद सिर पिट लेंगे तो? मुझे लगा कि इस जोखिमको उठाकर भी दोप कबूल करना ही चाहिये, इसके विना शुद्धि न होगी।

आखिर मैंने चिट्ठी लिखकर दोप कवूल करने और माफी मांगनेका निश्चय किया। मैंने चिट्ठी लिखी और हायोंहाथ दी। चिट्ठीमें सारा दोप कवूल किया और सजा चाही। बहुत अनुनय-विनयके साय लिखा कि स्वयं अपने ऊपर दु:ख न ओढ़ें और प्रतिज्ञा की कि भविष्यमें फिर कभी ऐसा दोप न होगा।

मैंने कांपते हाथों पिताजीके हाथमें यह चिट्ठी रखी। मैं उनकी खिटयाके सामने बैठ गया। उस समय उन्हें भगंदरका कप्ट था। इस कारण वे खिटया पर लेटे थे। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी। आंखोंसे मोतीकी चूंदें टपकीं। चिट्ठी भीग गई। उन्होंने क्षणभरके लिए आंखें मूंदीं, चिट्ठी फाड़ डाली और खुद पढ़नेके लिए जो उठ बैठे थे, सो फिर लेट गये।

मैं भी रोया; पिताजीके दुःखको समझ सका। मोतीकी उन बूंदोंके प्रेमवाणने मुझे वींघा; मैं शुद्ध वना।

मेरे लिए यह अहिंसाका पदार्थ-पाठ था। उस तमय तो मैंने इनमें पिताजीके प्रेमके अतिरिक्त और कुछ नहीं देखा, लेकिन आज मैं इसे गुढ़ अहिंसाके नामसे पहचान सकता हूं।

इस प्रकारकी शांत क्षमा पिताजीके स्वभावके प्रतिकूल थी। मैंने नोचा था कि वे कोच करेंगे, कटु वचन कहेंगे और कदाचित् अपना सिर पीट लेंगे। किन्तु उन्होंने जिस अपार शांतिका परिचय दिया, उसका कारण गृद्ध भावसे दोषकी स्वीकृति ही थी। मेरी स्वीकृतिसे पिताजी मेरे वारेमें निभय वने और उनका महान प्रेम वृद्धिगत हुआ।

# ७. पिताजीकी मृत्यु

मेरी उमरके १६वें वर्षमें पिताजीका अवसान हुआ। वे लम्बे समय तक रोगशय्या पर रहे। इस बीच मैंने उनकी खूब सेवा की। मेरा काम नर्सका था। खाने-पीनेसे जो समय बचता था, उसे मैं स्कूलमें अथवा पिताजीकी सेवामें ही बिताता था। जब उनकी आज्ञा मिलती और उनकी तबीयतको आराम होता, तब शामको घूमने जाता था। रात हमेशा उनके पैर दवाता और वे इजाजत देते तब अथवा उनके सो जाने पर सोने जाता था। मुझे यह सेवा अतिशय प्रिय थी। मैं विद्यालयकी पढ़ाई करनेके धर्मको समझता था और उससे भी अधिक माता-पिताकी भिक्तके धर्मको समझता था। फिर भी विषय-वासना मुझ पर सवारी कस सकती थी। पिताजीके पैर तो मैं दवाता था, लेकिन मन शयन-गृहकी ओर दौड़ा करता था; और जब मुझे सेवासे छुट्टी मिलती थी, तो मैं खुश होता था।

अंतिम रात्रिको मैं वड़ी देर तक पैर दवाता रहा। काकाजीने सो जानेको कहा। किसीको यह खयाल तो था ही नहीं कि यह रात आखिरी रात होगी। मैं सीधा शयन-गृहमें पहुंचा। स्त्री तो वेचारी गहरी नींदमें थी। मेंने उसे जगाया। पांच-सात मिनट ही बीते होंगे कि इतनेमें मुझे पिताजीके गुजर जानेकी खबर मिली। मैं शरमाया, बहुत दु:खी हुआ और समझा कि यदि मैं विषयान्व न होता, तो अंतिम घड़ीमें इस तरहका विछोह न हुआ होता और मैं अंतिम क्षण तक पिताजीके पैर दवाता रहता। इस काले दागको मैं आज तक भूल नहीं सका हूं। माता-पिताके प्रति मेरी भिनतकी कोई सीमा नहीं थी। उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता था। लेकिन उनकी सेवाके समय भी मेरा मन विषयको छोड़ न सकता था, यह उस सेवामें रही हुई अक्षम्य न्यूनता थी। इसी कारण मैंने अपनेको एकपत्नी-व्रतका पालनेवाला मानते हुए भी विषयान्य माना है। इससे छूटनेमें मुझे बहुत समय लगा और छूटनेसे पहले अनेक धर्म-संकटोंका सामना करना पड़ा।

### ८. धर्मकी झांकी

छः या सात वर्षसे लेकर सोलह वर्षकी उमर तक मेरी जो पढ़ाई हुई, उत्तमें मैंने स्कूलमें वर्मकी शिक्षा कहीं भी प्राप्त न की। तिस पर भी वातावरणमें से कुछ न कुछ मिलता ही रहा। यहां धर्मका उदार अर्थ करना चाहिये — वर्म अर्थात् आत्मवोघ, आत्मज्ञान।

मेरा जन्म वैष्णव सम्प्रदायमें हुआ था, इसलिए समय-समय पर 'हवेली'में जाना होता रहता था। लेकिन उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न न हुई।

मुझे हवेलीका वैभव अच्छा न लगा। मैं हवेलीमें चलनेवाली अनीतिकी वातें सुनता रहता था। उसके कारण उसके प्रति मन उदास हो गया था। वहांसे मुझे कुछ भी न मिला।

लेकिन जो चीज हवेलीसे न मिली, वह मुझे अपनी दाई रंभासे मिली। में भूत-प्रेत आदिसे डरा करता था। रंभाने मुझे समझाया कि इसकी अपिघ रामनाम है। भूत-प्रेतके भयसे वचनेके लिए मैंने वचपनमें रामनामका जप शुरू किया। वह अधिक समय तक नहीं टिका। लेकिन वचपनमें जो बीज वोया गया था, वह नष्ट नहीं हुआ। आज रामनाम मेरे लिए अमोघ शक्ति है।

इन्हीं दिनों में से काकाजीके एक लड़केने मुझे रामरक्षाका पाठ सिलानेका प्रवंध किया और मैंने सबेरे स्नानके वाद उसे हमेशा पढ़ जानेका नियम रखा। जब तक पोरबन्दरमें रहा तब तक तो यह नियम निभा। राजकोटके वातावरणमें यह टिक न सका। वैसे, इस कियाके विषयमें मुझे कोई खास श्रद्धा नहीं थी।

लेकिन जिस चीजने मेरे मनमें गहरी छाप डाली, वह यी रामायणका पारायण। पिताजीकी वीमारीका कुछ समय पोरवन्दरमें वीता था। वहां वे रोज रातको रामजीके मंदिरमें रामायण सुना करते थे। सुनानेवाले रामचन्द्रजीके एक परम भक्त लावा महाराज थे। वे दोहा-चीपाई गाते और अर्थ समझाते। स्वयं उसके रसमें लीन हो जाते और श्रोताजनोंको भी लीन कर देते। उन दिनों मेरी उमर तो तेरह सालकी रही होगी, किन्तु मुझे उनके पाठमें खूव रस आता था। यह रामायण-श्रवण रामायण विपयक मेरे अत्यन्त प्रेमको नींव है। आज मैं नुलसीदासकी रामायणको भिक्त-मार्गका सर्वीत्तम ग्रन्थ मानता हूं।

कुछ महीनों वाद हम राजकोट आये। वहां इस प्रकारके पाठकी व्यवस्था न थी। हां, एकादशीके दिन भागवत पढ़ी जाती थी। मैं उसमें कभी-कभी जा वैठता था। लेकिन भट्टजी रस उत्पन्न नहीं कर पाये। आज मैं यह देख सकता हूं कि भागवत ऐसा ग्रन्थ है, जिसे पढ़कर धर्मरस उत्पन्न किया जा सकता है। मैंने तो उसे गुजरातीमें अतिशय रसपूर्वक पढ़ा है।

राजकोटमें अनायास ही मुझे सब सम्प्रदायोंके प्रति समान भाव रखनेकी तालीम मिली। वहां मैं हिन्दूचर्मके प्रत्येक सम्प्रदायके प्रति आदरभाव रखना सीखा। क्योंकि माता-पिता हवेलीमें जाते, शिवालयमें जाते और राम-मंदिरमें भी जाते तथा साथमें हम भाइयोंको ले जाते अथवा भेजा करते थे।

इसके साय ही पिताजीके पास जैन वर्माचार्योमें से कोई न कोई हमेशा आते रहते थे। वे पिताजीके साथ धर्मकी और व्यवहारकी वार्ते करते थे। इसके अलावा, पिताजीके मुसलमान और पारसी मित्र थे। वे अपने-अपने धर्मकी वार्ते करते और पित्रजी उनकी वार्तोको सम्मानपूर्वक और प्रायः रसपूर्वक सुना करते। चूंकि मैं पिताजीकी परिचर्यामें रहता था, इसलिए ऐसे वार्तालापोंके समय प्रायः वहीं उपस्थित रहता था। इस सारे वातावरणका मुझ पर यह प्रभाव पड़ा कि मुझमें सब धर्मोंके प्रति समान भाव पैदा हो गया।

इस प्रकार यद्यपि दूसरे वर्मों के प्रति मनमें सम्भाव उत्पन्न हो गया था, तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि मुझमें ईश्वरके प्रति आस्था थी। इन्हीं दिनों मेरे पिताजीके पुस्तक संग्रहमें से मुझे मनुस्मृतिका भाषांतर देखनेको मिला। उसमें संसारकी उत्पत्ति आदिके विषयमें वाते पढ़ीं। उन पर मेरी श्रद्धा नहीं जमी। उलटे, कुछ नास्तिकता पैदा हुई। मैंने अपने दूसरे काकाजीके लड़केके सामने अपनी शंकायें रखीं। किन्तु वे मेरा समाधान न कर सके। मनुस्मृतिके खाद्याखाद्य प्रकरणमें और दूसरे प्रकरणोंमें भी मैंने प्रचलित प्रथाका विरोध पाया। और, उन दिनों मनुस्मृति पढ़कर में अहिंसा तो विलकुल न सीखा।

लेकिन एक वातने मनमें जड़-जमाः ली — यह संसार नीति पर टिका हुआ है। नीतिमात्रका समावेश सत्यमें हुआ है। सत्यकी शोव तो करनी ही होगी। यो दिनोंदिन सत्यकी महिमा मेरी दृष्टिके सामने बढ़ती गई। सत्यकी व्याख्या विस्तृत होती गई, और अभी भी होती ही रहती है।

साय ही, नीतिका एक छप्पय भी हृदयमें वस गया। उपकारका वदला अपकार नहीं, उपकार ही हो सकता है, यह वस्तु जीवनका सूत्र वन गई। उसने युझ पर साम्राज्य चलाना शुरू किया। अपकारीका भला चाहना और करना मेरे अनुरागका विषय वन गया। मैने उसके अनिगनत प्रयोग किये। वह चमत्कारी छप्पय यों है:

पाणी आपने पाय, भलुं भोजन तो दीजे; आवी नमावे शीश, दंडवत कोडे कीजे. आपण घासे दाम, काम महोरोनुं करीए; आप उगारे प्राण, ते तणा दु:खमां मरीए. गुण केडे तो गुण दश गणो, मन, वाचा, कर्में करी; अवगुण केडे जे गुण करे, ते जगमां जीत्यो सही.

(अर्थ — जो हमें पानी पिलावे, उसे हम भोजन करावें। जो हमारे सामने शीश झुकावे, उसे हम उमंगसे दण्डवत् प्रणाम करें। जो हमारे लिए एक पैसा भी खर्चे, उसके लिए हम गिन्नियोंका काम कर दें। जो हमारे प्राण वचावे, उसके दु: खको दूर करनेमें हम अपने प्राण तक न्योछावर कर दें। उपकार करनेवालेके प्रति तो मन, वाणी और कमेंसे दस गुना उपकार करना ही चाहिये। लेकिन जगमें सच्चा और सार्थक जीना उसीका है, जो अपकार करनेवालेके प्रति भी उपकार करता है।)

#### ९. विलायतकी तैयारी

सन् १८८७ में मैंने मैट्रिक्युलेशनकी परीक्षा पास की। घरके वड़ोंकी इच्छा थी कि पास होने पर मैं कॉलेजमें भरती होऊं और आगे पढ़ूं। भावनगरका खर्च कम था, इसलिए भावनगरके शामलदास कॉलेजमें जानेका निश्चय हुआ। वहां मुझे कुछ आता न था, सब किन मालूम होता था; अव्यापकोंके व्याख्यानोंमें न तो रस आता था, न कुछ समझ ही पड़ता था। पहली टर्म (सव) पूरी करके मैं घर आया।

मावजी दवे परिवारके पुराने मित्र और सलाहकार तथा विद्वान और व्यवहार-कुशल बाह्मण थे। इन छुट्टियोंके दिनोंमें वे घर आये। माताजी और वड़े भाईके साथ वातचीत करते हुए उन्होंने मेरी पढ़ाईके वारेमें पूछताछ की और आग्रहपूर्वक सलाह दी कि अगर कवा गांधीकी गांदी संभालनी है, तो आपको इसे वैरिस्टर वननेके लिए विलायत भेजना चाहिये। मुझे जो भाता था वहीं वैद्यने वता दिया। वड़े भाई सोचमें पड़ गये — पैसेका क्या होगा? और मेरे जैसे नवयुवकको इतनी दूर कैसे भेजा जाय! माताजीको कुछ सूझ न पड़ा। उन्होंने काकाजीकी सलाह लेनेको कहा।

पोरवन्दरके एडिमिनिस्ट्रेटर गांघी-परिवारके लिए अच्छी राय रखते ये। वड़े भाईने सोचा, उनके मारफत राज्यकी बोरसे थोड़ी-बहुत मदद मिल सके तो ली जाय। मुझे उनका यह विचार अच्छा लगा। मैं डरपोक था, लेकिन इस वार मेरा डर भाग गया। मैं पोरवन्दर जानेको तैयार हुआ। काकाजीने कहा — "मैं तुझे विलायत जानेकी — समुद्र लांघनेकी — इजाजत क्योंकर दूं? लेकिन मैं वाघक नहीं बनूंगा। सच्ची इजाजत तो तेरी मांकी है। यदि वह तुझे इजाजत दे, तो तू वेखटके जाना। यह कहना कि मैं तुझे रोकूंगा नहीं। मेरे आशीर्वाद तो तुझे हैं ही।"

फिर मैं एडिमिनिस्ट्रेटरसे मिला। उसने थोड़ेमें वात खुटा दी — "तू बी० ए० हो जा, वादमें मुझसे मिलना। अभी कोई मदद नहीं दी जायगी।"

मैं राजकोट लीटा। जोशीजीने (दवेने) सलाह दी कि कर्ज लेकर भी मुझे विलायत भेजा जाय। मैंने मुझाया कि मेरी स्त्रीके हिस्सेके जेवर बेच डाले जायं। उनसे दो-तीन हजार रुपयोंसे अधिक रकम मिलनेवाली न थी। भाईने वीड़ा उठाया कि वे, जैसे भी वनेगा, रुपयोंका प्रवंव करेंगे।

मातान सव तरहकी पूछताछ शुरू की। किसीने कहा — नीजवान विलायत जाकर विगड़ जाते हैं; किसीने कहा — वे वहां मांसाहार करने लगते हैं; कोई बोला — वहां विना शरावके काम ही नहीं चलता। मातान ये सारी वातें मुझसे कहीं। मैंने कहा — "लेकिन क्या तुम मुझ पर विश्वास न करोगी? मैं तुम्हें घोखा न दूंगा। शपथ खाकर कहता हूं कि मैं इन चीजोंसे वचूंगा।"

माता वोली — "मैं तुझ पर विश्वास करती हूं। लेकिन दूर देशमें क्या हो? मेरी तो अक्ल काम नहीं करती। मैं वेचरजी स्वामीसे पूछूंगी।" वे भी परिवारके सलाहकार थे। उन्होंने मदद की; मुझसे तीन प्रतिज्ञायें लिवाई और मैंने मांस, मदिरा तथा स्त्री-सेवनसे दूर रहनेकी प्रतिज्ञा ली। माताने आज्ञा दे दी।

गुरुजनोंके आशीर्वाद लेकर मैं विलायत जानेके लिए बड़े भाईके साथ बम्बई पहुंचा; भाईने मित्रोंसे सुना कि चौमासेमें समुद्र तूफानी हो जाता है। उन्होंने इसका खतरा उठाकर तुरंत भेजनेसे इनकार किया। मैं अनु-कूल समयकी राह देखता वम्बईमें रुक गया; भाई राजकोट लौट गये।

इस वीच जातिमें खलवली मची। जाति बुलायी गई। मुझे जातिकी 'वाड़ी' में हाजिर रहनेका फरमान मिला। में गया। मुझमें एकाएक हिम्मत आ गई। हाजिर रहनेमें न संकोच हुआ, न डर लगा। जातिके सेठ और मेरे वीच सवाल-जवाव हुए। मैंने कहा — "विलायत जानेका अपना निश्चय में वदल नहीं सकता। मेरे पिताजीके मित्र और सलाहकार, जो विद्वान ब्राह्मण हैं, मानते हैं कि मेरे विलायत जानेमें कोई दोप नहीं है। मुझे अपनी माताजीकी और भाईकी आज्ञा भी मिल चुकी है।"

सेठने कहा — "लेकिन क्या तू जातिका हुक्म नहीं मानेगा?"

मैंने जवाव दिया — "मैं लाचार हूं। मुझे लगता है कि इसमें जातिको बीचमें न पड़ना चाहिये।"

इस उत्तरसे सेठको रोष हो आया। उन्होंने मुझे दो-चार सुना दी। मैं शान्त भावसे वैठा रहा। सेठने हुक्म दिया — "इस लड़केको आजसे जाति-बाहर माना जायगा।"

मुझ पर इस ठहरावका कोई असर न हुआ; बड़े भाई भी दृढ़ रहे। और सन् १८८८ के सितम्बर महीनेकी ४ तारीखको मैंने वम्बईका वन्दरगाह छोड़ा।

# १०. शुरूके महीने

स्टीमरमें ही मेरी कसोटी शुरू हो गई। अंग्रेजीमें वात करनेकी मुझे बादत ही न थी। मुसाफिर अंग्रेज थे। उनके साथ वातचीत करना थाता न था। कांटे-चम्मचसे खाना में जानता न था और यह पूछनेकी हिम्मत न होती थी कि कौनसी चीज विना मांसकी वनती है। इसलिए में खानेकी मेज पर तो कभी गया ही नहीं। अपने साथ जो मिठाई वगैरा लेकर चला था, मुख्यतः उसीसे काम चलाया। अपनी भीषता में छोड़ न सका।

एक अंग्रेजने मुझसे वातचीत करना शुरू किया। मांस न खानेके मेरे आग्रहकी वात सुनकर वे हंसे और बोले कि इंग्लैंडमें तो इतनी सरदी पड़ती है कि मांसके विना चल ही नहीं सकता।

किन्तु मैंने कहा — "मैं अपनी माताजीके साथ वचनसे वंघ गया हूं, सिलए मैं इसे ले नहीं सकता। अगर मांसके विना चलता ही न होगा, तो म वापस हिन्दुस्तान चला जाऊंगा, लेकिन मांस तो हरगिज न खाऊंगा।"

सुख-दुःखके साथ यात्रा पूरी करके मैं साउदम्प्टन बन्दरगाह पर सफेद फलालैनका कोट-पतलून पहने उतरा और एक होटलमें गया। डॉक्टर प्राणजीवन महेता वहां मुझसे मिलने आये। उन्होंने प्रेमभरा विनोद किया और यूरोपके रीति-रिवाजोंकी अनेकानेक वार्ते मुझे-समझाई।

होटल महंगा था। मैं एक-दो दिन वहां रहा और फिर एक कोठरी मिलने पर उसमें जा वसा। मैं बहुत परेशान हो उठा। देशकी याद बहुत आने लगी। मांका प्रेम मूर्तिमंत होने लगा। रात पड़ती और मैं रोना शुरू कर देता। अजीव लोग थे, अजीव रहन-सहन थी, घर भी अजीव थे। खाने-पीनेका परहेज था ही और खाने योग्य पदार्थ छखे और रसहीन लगते थे। मेरी हालत सरोतेके बीच सुपारी-जैसी हो गई। विलायतमें अच्छा लगता नहीं था और वापस देश जाना जंचता न था। आग्रह यही था कि जब विलायत पहुंच गया हूं, तो तीन साल पूरे कर ही लूं।

डॉक्टर महेता मेरी कोठरीमें मुझसे मिलने आय। उन्हें वह जगह पसन्द न पड़ी। उन्होंने मुझ एक मित्रके घरमें ठहराया। मित्रन अग्रेजी रीति-रिवाज सिखाये और अग्रेजीमें कुछ वात करनेकी आदत भी उन्होंने डाली। मेरे भोजनका प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न बन गया। विना नमक और मसालेकी साग-तरकारी रुचती न थी। सुबह तो ओटमीलका दिलया बनता था, अतः उससे पेट थोड़ा भर जाता था। पर दोपहर और शामको में सदा भूखा रहता था। मित्र मुझे रोज मांसाहारके लिए समझाते। में प्रतिज्ञाका सहारा लेकर चुप हो जाता। एक दिन मित्र बहुत खीझे और वोले — "निरक्षर मांके सामने यहांकी परिस्थिति विना जाने की गई प्रतिज्ञाका मूल्य ही क्या है? ऐसी प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा ही नहीं।"

लेकिन में टससे मस न हुआ।

मित्र रोज दलील करते। लेकिन मेरे पास तो छत्तीस रोगोंको मिटानेवाला एक ही नन्ना था। मित्र जितना ही मुझे समझाते, मेरी दृढ़ता उतनी ही बढ़ती। में रोज ईश्वरसे रक्षाकी याचना करता और मुझे रक्षा मिलती। में जानता न था कि ईश्वर कौन है। लेकिन रम्भा द्वारा दी गई श्रद्धा अपना काम कर रही थी।

एक दिन मित्रने मेरे सामने वेंथमका ग्रंथ पढ़ना शुरू किया। उन्होंने उसका विवेचन किया। मैंने उत्तर दिया—"मैं ऐसी सूक्ष्म वातें नहीं समझता। मैं कवूल करता हूं कि मांस खाना चाहिये। लेकिन अपनी प्रतिज्ञाके वन्यनको मैं तोड़ नहीं सकता। इसके वारेमें मैं कोई दलील नहीं कर सकता। मैं आपके प्रेमको समझता हूं। आपका हेतु समझता हूं। लेकिन लाचार हूं। मेरी प्रतिज्ञा टूट नहीं सकती।"

इसके बाद मित्रने दलील करना छोड़ दिया।

मैं मित्रके घर एक महीना रहा। डॉक्टर महेताने अब मुझे एक परिवारमें रख दिया।

यहां मुझे मांसाहारकी चर्चामें नहीं पड़ना पड़ा। लेकिन जो खानेको मिलता, सो सब फीका लगता। मैं शरमाता और भूखा रहता। अभी मेरी पढ़ाई शुरू न हुई थी। मैं मुश्किलसे समाचार-पत्र पढ़ने लगा था। हिन्दु-स्तानमें तो मैंने कभी समाचार-पत्र पढ़े ही नहीं थे।

मैंने भ्रमण शुरू किया। मुझे निरामिष अन्नाहार देनेवाला भोजन-गृह खोजना था। मैं रोज दस-बारह मील चलता। इस तरह भटकते हुए एक दिन मैं फीरंग्डन स्ट्रीट पहुंचा और वहां 'वेजिटेरियन रेस्टोरां'का नाम पढ़ा। जो आनन्द वालकको मनपसन्द चीजके मिलनेसे होता है वही मुझे हुआ। अन्दर दाखिल होनेसे पहले ही मैंने कांचकी खिड़कीमें सॉल्टकी 'अन्नाहारकी हिमायत' नामक पुस्तक देखी। एक शिलिंग देकर पुस्तक खरीदी और खाने बैठा। विलायत आनेके वाद उस दिन पहली वार भरपेट खानेको मिला। ईश्वरने मेरी मूख बुझायी। मैंने सॉल्टकी पुस्तक पढ़ी।

मुझ पर उसकी अच्छी छाप पड़ी। जिस दिन मैंने यह पुस्तक पड़ी, उस दिनसे मैं स्वेच्छापूर्वक अर्थात् विचारपूर्वक अश्वाहारमें मानने लगा। माताके निकट की गई प्रतिज्ञा अब मुझे विशेष आनन्द देनेवाली वनी; और स्वयं अन्नाहारी रहकर दूसरोंको वैसा वनानेका लोभ जागा।

#### ११. 'सभ्य' पोशाकमें

अन्नाहार पर मेरी श्रद्धा दिन-दिन बढ़ने लगी। सॉल्टकी पुस्तकने आहारके विषयमें अधिक पढ़नेकी मेरी जिज्ञासाको तीव्र बनाया। जितनी पुस्तकें मुझे मिलीं, मैंने खरीद लीं और पढ़ डालीं। इस वाचनका परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवनमें आहारके प्रयोगोंको महत्त्वका स्थान मिल गया।

इस वीच मेरे वारेमें उन मित्रकी चिन्ता मिटी न थी। उन्होंने प्रेमवश यह माना कि अगर मैंने मांसाहार न किया, तो मैं कमजोर हो जाऊंगा; यही नहीं, विक्त मैं 'वुद्ध' भी वन्गा। उन्होंने मुझे सुवारनेका एक अन्तिम प्रयत्न किया — मुझे नाटक दिखाने ले जानेका न्योता दिया। नाटकमें जानेसे पहले मुझे उनके साथ भोजन-गृहमें भोजन करना था। शुरूमें ही 'सूप' आया। मैं परेशान हुआ। परोसनेवालेको पास बुलाया। मित्र समझ गये और चिढ़कर वोले: "अगर तुझे अव भी यही किचिकिच करनी हो, तो जाकर किसी छोटे भोजन-गृहमें भोजन कर ले और वाहर मेरी राह देख।" इस प्रस्तावसे मुझे खुशी हुई। मैं उठा और दूसरे भोजनालय वलाशना शुरू किया। पास ही में एक अन्नाहार देनेवाला भोजनालय या, लेकिन वह वन्द हो चुका था। मैं भूखा रहा। हम नाटक देखने गये। मित्रने उस घटनाके वारेमें एक भी शब्द मुहसे न निकाला।

हमारे वीच यह अन्तिम मित्र-युद्ध था। हमारा संवंघ न तो टूटा, और न कड़वा बना। मैं उनके समस्त प्रयासोंकी जड़में रहे हुए प्रेमको ताड़ सका था, इस कारण विचार और आचारकी भिन्नता रहते हुए भी उनके प्रति मेरा आदर वढ़ा।

लेकिन मुझे लगा कि मुझको उनका डर दूर करना चाहिये। मैंने निश्चय किया कि मैं जंगली नहीं रहूंगा, सम्य पुरुषके लक्षण अपनेमें बढ़ाऊंगा और दूसरे प्रकारोंसे समाजमें मिलने-जुलने योग्य वनकर अन्नाहार विषयक अपनी विचित्रताको ढंक लूंगा।

मैंने 'सम्यता' सीखनेके लिए अपनी हैसियतसे वाहरका और छिछला रास्ता अपनाया। मेंने 'आमीं एण्ड नेवी' स्टोरमें कपड़े वनवाये। जहां शौकीन लोगोंक कपड़े सिलते थे, वहां १० पींड पर वत्ती रखकर शामकी पोशाक सिलवाई। भोले और वादशाही दिलवाले वड़े भाईके मारफत खास सोनेकी एक चेन, जो दोनों जेवोंमें लटक सके, मंगवाई और वह मिल भी गई। टाई वांधनेकी कला हस्तगत की। वड़े आईनेके सामने खड़े रहकर ठीकसे टाई वांधनेमें और वालोंमें पट्टी डालकर मांग निकालनेमें हर रोज दस मिनटकी वरवादी तो होती ही थी। टोपी पहनते और उतारते समय हाथ मांग संभालनेके लिए सिर पर वरवस पहुंच ही जाते थे। साथ ही, जब समाजमें वैठे होते तब मांग पर हाथ रखकर वालोंको ठिकाने रखनेकी एक निराली और सम्य किया चलती ही रहती थी।

लेकिन इतनी टीमटाम ही काफी न थी। सम्यताके दूसरे कुछ वाह्य गुण भी मैंने जान लिये थे और उनका विकास करना था। सम्य पुरुषको नाचना आना चाहिये। उसे फ्रेंच ठीक-ठीक जानना चाहिये। साथ ही सम्य पुरुषको लच्छेदार भाषण करना भी आना चाहिये। मैंने नाचना सीख लेनेका निश्चय किया। एक कक्षामें भरती हो गया। एक सत्रके कोई तीन पींड जमा कर दिये। लगभग तीन हफ्तोंमें कोई छः पाठ लिये होंगे। पैर बरा-बर तालसे पड़ते नथे। सोचा, वायोलिन बजाना सीख लूं। इससे सुर और तालका अदाज बैठ सकेगा। तीन पींड वायोलिन खरीदनेमें स्वाहा किये और उसकी शिक्षा पर भी कुछ खर्च किया। भाषण करना सीखनेके लिए एक तीसरे शिक्षकका घर देखा। उसे भी एक गिनी तो देनी ही पड़ी। बेलकी 'स्टैण्डर्ड एलोक्यूशनिस्ट' नामक पुस्तक खरीदी।

इन वेलसाहवने मेरे कानमें घंटी बजाई; मैं जागा।

मुझे कहां इंग्लैंडमें सारी जिन्दगी वितानी है? मैं लच्छेदार भाषण करना सीख कर क्या करूंगा? नाचना सीखकर मैं सम्य कैसे वनूंगा? वायोलिन तो देशमें भी सीखा जा सकता है। मैं तो विद्यार्थी हूं। मुझ विद्याच्यान बढ़ाना चाहिये। मुझे अपने घंघेसे सबंघ रखनेवाली तैयारी करनी चाहिये। अपने सद्व्यवहारसे सम्य माना जाऊं तो ठीक ही है, अन्यथा मुझे यह लोभ छोड़ना चाहिये। मैंने इस आशयके उद्गारोंवाला एक पत्र अपने भाषण-शिक्षकके नाम भेज दिया। नाच-शिक्षकाको भी ऐसा ही एक पत्र लिखा। वायोलिन-शिक्षकाके घर वायोलिन लेकर पहुंचा। मैंने उसे अनुमित दी कि वह जितने भी दाम आयें उतने लेकर उसे बेच डाले।

सम्य वननेकी यह सनक कोई तीन महीने रही होगी। पोशाककी टीमटाम वर्षों तक टिकी। लेकिन में विद्यार्थी वना।

#### १२. फेरफार

नाच आदिके मेरे प्रयोगोंका समय स्वैराचारका समय न था। उसमें कुछ समझदारी थी। अपनी मूच्छांके इस कालमें भी मैं अमुक हद तक सावधान था। पाई पाईका हिसाव रखता था। खर्चका अंदाज था। मैंने यह निश्चय किया कि हर महीने १५ पौंडसे अधिक न खर्चूंगा। वसमें जानेके अथवा डाकके खर्चको भी मैं हमेशा लिख लिया करता था। और सोनेसे पहले हमेशा जमा-खर्चका मैल वैठा लिया करता था। यह आदत अन्त तक वनी रही।

अव मैंने अपना खर्च आघा कर डालनेका विचार किया। अव तक मैं परिवारोंमें रहता था। इसके बदले मैंने यह तय किया कि अपना ही एक कमरा लेकर उसमें रहना ठीक होगा। साथ ही, यह भी तय किया कि कामके अनुसार तथा अनुभन प्राप्त करनेकी दृष्टिसे अलग-अलग मुहल्लोंमें घर बदलते रहना चाहिये। घर ऐसी जगहोंमें पसन्द किये कि जहांसे कामके स्थान तक आधे घंटेमें पैदल जाया जा सके और गाड़ीभाड़ा बचे। इसके कारण काम पर जाते समय ही टहलनेकी व्यवस्था हो गई। और इस व्यवस्थाकी बदौलत मैं हमेशा आठ-दस मील तो सहज ही घूम लेता था। मुख्यतः अपनी इस आदतके कारण मैं विलायतमें क्वचित् ही बीमार पड़ा हूंगा। शरीर भलीभांति कस गया। परिवारके साथ रहना छोड़कर मैंने दो कमरे किरायेसे ले लिये, एक सोनेके लिए और एक बैठनेके लिए।

इस तरह आधा खर्च वचा।

वैरिस्टरीकी परीक्षाके लिए बहुत पढ़ना जरूरी न था। मेरी कच्ची अंग्रेजी मुझे दुःख देती थी। एक मित्रने कहा: "तू लंदनकी मैट्टिक्युलेशन परीक्षा पास कर ले। उसके लिए तुझे मेहनत करनी होगी, पर तेरा साधारण ज्ञान बढ़ जायगा। खर्चमें थोड़ी भी वृद्धि न होगी। मैं यह जानकर चींका कि लेटिन और दूसरी एक भाषा अनिवार्य है। मित्रने मुझे समझाया। मैंने लेटिन सीखनेका और ली हुई फ्रेंचको पूरा करनेका विचार किया। इस प्रकार सम्य वनते-वनते मैं तो एक अत्यन्त उद्यमी विद्यार्थी वन गया। परीक्षामें बैठा। लेटिनमें नापास हुआ। मैं दुःखी तो हो गया, लेकिन हारा नहीं। लेटिनमें मुझे रस आने लगा था।

दुवारा परीक्षा देनेकी तैयारीके साथ ही रहन-सहनमें अधिक सादगी लानेके प्रयत्न शुरू किये। मुझे लगा कि अभी मेरे परिवारकी गरीवीसे मेल खानेवाला सादा जीवन मेरा वना नहीं है। भाईकी तगदस्ती और उनकी उदारताके विचारने मुझे आकुल-व्याकुल वना दिया। मैं देखता था कि लोग मुझसे अधिक सादगीके साथ रह लेते हैं। मैं ऐसे अनेकानेक गरीव विद्याधियोंके सम्पर्कमें आया था। सादी रहन-सहन पर लिखी गई पुस्तकें भी मैंने पढ़ी थीं। मैंने अपने दो कमरे उठा दिये। प्रति सप्ताह आठ शिलिंग पर एक कोठरी किराये पर ली। एक अंगीठी खरीदी और सुबहका भोजन हाथसे बनाना शुरू किया। दोपहरको बाहर खा लेता और शामको फिर घरमें कोको तैयार करके उसे रोटीके साथ लेता था। इस प्रकार मैं रोज एक शिलिंगसे लेकर सवा शिलिंगके अंदर अपने भोजनकी व्यवस्था करना सीखा। मेरा यह समय अधिक वचा। मैं दूसरी वार परीक्षामें वैठा और पास हुआ।

लेकिन सादगीके कारण जीवन रसहीन न बना। उलटे, इन फेर-फारोंकी वजहसे मेरी अंदर और वाहरकी स्थितिमें एकता पैदा हुई; अपने परिवारकी स्थितिके साथ मेरी रहन-सहनका मेल बैठा; जीवन अधिक सारमय बना; मेरे आत्मानन्दका पार न रहा।

## १३. आहारके प्रयोग

जैसे-जैसे मैं जीवनमें गहरा पैठता गया, वैसे-वैसे वाहरके और अन्तरके आचारमें फेरफार करनेकी जरूरत मालूम होती गई। जिस गितसे रहन-सहन और खर्चमें फेरफार हुए उसी गितसे अथवा उससे भी अधिक वेगसे मैंने अपने आहारमें फेरफार करना शुरू किया। अन्नाहार पर लिखी गई अंग्रेजी पुस्तकोंमें लेखकोंने बहुत सूक्ष्म विचार किया था। उन्होंने उसमें अन्नाहारकी छानबीन धार्मिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक और वैद्यक दृष्टिसे की थी। मुझ पर इन चारों दृष्टियोंका असर पड़ा और अन्नाहार देनेवाले भोजनालयोंमें मैं इन चार प्रकारकी दृष्टियोंवाले लोगोंके साथ मिलने-जुलने लगा। विलायतमें इस विषयसे संबंध रखनेवाला एक मण्डल था और उसका अपना एक साप्ताहिक पत्र भी था। मैं साप्ताहिकका ग्राहक और मण्डलका सदस्य बना। कुछ ही समयमें मुझे उसकी कमेटीमें स्थान दिया गया। वहां मेरा परिचय ऐसे लोगोंसे हुआ, जो अन्नाहारियोंमें स्तंभरूप माने जाते थे। मैं प्रयोगोंमें उलझ गया।

घरसे जो मिठाई और मसाले वगैरा मंगाये थे, उनका उपयोग वन्द किया और मेरे मनने दूसरा रास्ता पकड़ा। मसालोंका शौक मन्दा पड़ गया और जो भाजी रिचमण्डमें विना मसालेकी होनेके कारण फीकी लगती थी, वह अब केवल उवाली हुई स्वादिष्ट लगने लगी। ऐसे अनेक अनुभवोंने मुझे सिखाया कि स्वादका सच्चा स्थान जीभ नहीं विल्क मन है।

जन दिनों एक पंथ ऐसा भी था, जो चाय-कॉफीको हानिकारक मानता था और कोकोका समर्थन करता था। अब तक मैं यह समझ चुका था कि केवल शरीर-व्यापारके लिए आवश्यक पदार्थ ही लेना उचित है, इसलिए मैंने चाय-कॉफीका मुख्यतः त्याग किया और उनकी जगह कोको लेने लगा।

भोजनालयों में दो विभाग थे। एकमें जितनी चीजें खाओ उतने पैसे देनेकी व्यवस्था थी। वहां एक वारके भोजन पर एक शिलिंगसे दो शिलिंग तक खर्च होता था। दूसरे विभागमें छः पेनीमें तीन पदार्थ और रोटीका एक दुकड़ा मिलता था। जिन दिनों मैंने बहुत किफायत शुरू की, उन दिनों में अक्सर इस छः पेनीवाले विभागमें ही जाता था।

इन प्रयोगों के अन्तर्गत उप-प्रयोग तो बहुतेरे हुए। उनमें अण्डे खानेका भी एक प्रयोग हुआ। स्टार्च-रहित आहारका समयन करनेवालोंने अण्डोंकी बहुत स्तुति की थी और यह सिद्ध किया था कि अण्डे मांस नहीं हैं। यह तो निश्चित ही था कि अण्डोंके सेवनसे किसी प्राणधारी जीवको दुःख नहीं पहुंचता। इस दलीलके फेरमें पड़कर मैंने मांके साथ की हुई प्रतिज्ञाके रहते हुए भी अण्डे खाये, लेकिन मेरी यह मूच्छा क्षणिक थी। प्रतिज्ञाका नया अर्थ करनेका अधिकार मुझे न था। अर्थ तो प्रतिज्ञा करानेवालेका ही माना जाना चाहिये। मांस न खानेकी प्रतिज्ञा करानेवाली माताको अण्डोंका तो खयाल तक न था। अतएव ज्यों ही मुझे प्रतिज्ञाके रहस्यका भान हुआ, मैंने अण्डे लेना छोड़ दिया और वह प्रयोग भी छोड़ दिया।

मैंने अण्डोंका त्याग किया। मेरे लिए यह कठिन हो गया, क्योंकि वारीकांसे पूछताछ करने पर पता चला कि अन्नाहारके भोजनालयोंमें भी अण्डोंवाली अनेक चीजें वनती थीं। इस कारण परोसनेवालेसे पूछना जरूरी होता था। इस प्रकार इसके कारण मैं एक जंजालसे छूटा, क्योंकि थोड़ी और विलकुल सादी चीजें ही ले सकता था। दूसरी और थोड़ा आघात भी पहुंचा, क्योंकि जीभसे लगी हुई अनेक वस्तुओंका त्याग करना पड़ा। लेकिन यह आघात क्षणिक था। प्रतिज्ञा-पालनका स्वच्छ, सूक्ष्म और स्थायी स्वाद मुझे उस क्षणिक स्वादकी तुलनामें अधिक प्रिय मालूम हुआ।

# १४. शरमीलापन

अन्नाहारी मंडलकी कार्यकारिणी समितिमें में चुन तो लिया गया, सीर में समितिको हर वैठकमें हाजिर भी रहने लगा। लेकिन वोलनेके लिए जीभ खुलती ही न थी। लम्बे समय तक यही स्थिति रही। इस वीच समितिमें एक गंभीर विषय निकला। उन दिनों वहां कृत्रिम उपायों द्वारा सन्तानोत्पत्तिको नियंत्रित करनेका आन्दोलन चल रहा था। डॉक्टर एलिन्सन समितिमें थे। वे इन उपायोंके हिमायती थे और मजदूरोंमें इनका प्रचार करते थ। मुझे ये विचार भयंकर मालूम हुए। लेकिन जब डॉक्टर एलिन्सनको समितिसे हटानेका प्रस्ताव सामने आया, तो मुझे उसमें शुद्ध अन्याय प्रतीत हुआ। क्योंकि मंडलका हेतु केवल अन्नाहारका प्रचार करना था, दूसरी नीतिका नहीं।

किन्तु समितिमें बोलनेकी हिम्मत मुझमें न थी। मने अपने विचारोंको लिखकर सभापितके सामने रखनेका निश्चय किया। लिखे हुए विचारोंको पढ़ जानेकी भी मेरी हिम्मत न पड़ी। सभापितन उसे दूसरे सदस्यसे पढ़वा लिया। डॉक्टर एलिन्सनका पक्ष हार गया। लेकिन मेरा अपना विश्वास था कि उनका पक्ष सच्चा था, इसलिए मुझे सम्पूर्ण सन्तोष रहा।

मेरा शरमीलापन विलायतमें अन्त तक वना रहा। किसीसे मिलने जाने पर भी जहां पांच-सात लोगोंका दल एकत्र हो जाता, वहां मैं गूंगा वनकर बैठा रहता।

एक वार मैं वेण्टनर गया था। वहां अन्नाहारको प्रोत्साहित करनेके लिए एक सभा हुई थी। मुझे इस सभामें वोलनेका निमंत्रण मिला। मैंने उसे स्वीकार कर लिया। अपना भाषण लिख डाला। वोलनेकी हिम्मत नहीं थी। जब मैं पढ़नेके लिए खड़ा हुआ, तो पढ़ न सका। दूसरेन पढ़कर सुनाया।

विलायतमें रहते हुए सार्वजनिक रूपसे बोलनेका अन्तिम प्रयत्न मुझे विलायत छोड़ते समय करना पड़ा था। विलायत छोड़तेसे पहले मने अपने अन्नाहारी मित्रोंको हाँवर्न भोजनालयमें भोजनके लिए आमंत्रित किया था। यह सोचकर कि जिस भोजनालयमें मांसाहार होता है, उसमें अन्नाहारका प्रवेश हो तो अच्छा, मैंने इस भोजनालयके व्यवस्थापकके साथ विशेष प्रवंश करके वहां दावत दी। यह नया प्रयोग अन्नाहारियोंमें प्रसिद्ध हो गया। वहांकी प्रथाके अनुसार मुझे भाषण करना था। मैं वहुत सोचकर वोलनेकी तैयारीसे गया था। मैंने एक छोटा विनोदपूर्ण भाषण करनेका विचार किया था, लेकिन सोची हुई वात सब भूल गया और विनोद तथा रहस्यपूर्ण

भाषणं करनेकी कीशिशमें मैं स्वयं ही विनोदका पात्र वन गया। आखिर मझे यह कहकर बैठ जाना पड़ा — "सज्जनो, आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।"

कह सकते हैं कि मेरी यह शरम आखिर दक्षिण अफ्रीकामें छूटी। अपने इस शरमीले स्वभावके कारण मुझे अपनी फजीहतके अलावा दूसरा कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे मुझे बड़ा लाभ यह हुआ कि में शब्दोंकी किफायत करना सीखा और मुझे अपने विचारों पर कावू पानेकी आदत सहजमें पड़ गई। फलतः आज मेरी जीभ या कलमसे विना सोचे या विना तीले क्वित्तत् ही कोई शब्द निकलता है। शरमीलापन मेरी ढाल थी। उससे मुझे परिपक्व वननेका लास प्राप्त हुआ। उसके कारण मुझे सत्यकी अपनी पूजामें सहायता मिली।

#### १५. असत्यरूपी जहर

चालीस साल पहले विलायत जानेवालोंमें यह प्रथा चल पड़ी थी कि स्वयं विवाहित होने पर भी वे अपनेको कुंबारा बतायें। उस देशमें स्कूल या कॉलेजमें पढ़नेवाले कोई विवाहित नहीं होते। वहां विवाहितके लिए विद्यार्थी-जीवन नहीं होता। कहा जा सकता है कि विलायतमें वाल-विवाह नामकी चीज है ही नहीं। इसलिए हिन्दुस्तानके नौजवानोंको यह कवूल करते हुए शरम मालूम होती थी कि वे विवाहित हैं। मैं भी विवाहित होने और एक वेटेका वाप होनेके वावजूद अपनेको कुंआरा कहनेमें न डरा! पर इस तरह कुंआरा मनवानका स्वाद मैंने कम ही चला। मेरे शरमीले स्वभावने और मेरे मौनने मेरी वड़ी रक्षा की।

बाइटन समुद्र-तट पर स्थित हवा खानेका एक मुकाम है। एक वार में वहां गया। जिस होटलमें ठहरा उसमें एक साबारण पैसेदार दिववा बुढ़िया भी हवा खानेके लिए आकर ठहरी थी। यह मेरे पहले वर्पका समय था। होटलमें खानेके पदार्थोंकी सूचीके सभी नाम फेंच भाषामें थे। म उन्हें समझता न था। उक्त महिलाने अन्नाहारकी चीजें मुझे वताई। उस दिनसे हमारा जो संवंघ कायम हुआ, सो मेरे विलायत रहते तक और उसके बाद भी वरसों तक वना रहा। उसने लन्दनका अपना पता मुझे दिया और मुझे हर रिववारको अपने यहां भोजनके लिए आनेको निमंत्रित किया। वह दूसरे अवसरों पर भी मुझे अपने यहां बुलाती, आगे होकर मेरी शरम छुड़ाती, नौजवान स्त्रियोंसे मेरा परिचय कराती और मुझे उनसे वातचीत करनेको ललचाती। एक स्त्री उसीके यहां रहती

थी। उसके साथ वह मेरी बहुत बातचीत करवाती। कभी-कभी हमें अकेला भी छोड़ देती।

पहले तो मुझे यह सब वहुत अटपटा और कठिन मालूम हुआ। कुछ सूझता न था कि क्या वार्ते की जाय। लेकिन वार्दमें मैं तैयार होने लगा। उस स्त्रीके साथ वार्तचीत करना भी मुझे अच्छा लगने लगा।

अव मैं क्या करूं? मैंने सोचा—'यदि मैंने इस भद्र महिलासे अपन विवाहकी बात कह दी होती, तो कितना अच्छा होता? क्या उस दशामें वह चाहती कि मैं किसी स्त्रीके साथ विवाह करूं? अव भी देर नहीं हुई है। यदि मैं सत्य कह दूंगा, तो अधिक संकटसे बच जाऊंगा।'

यह सोचकर मैंने उसे एक पत्र लिखा। उसमें अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये:

"मैं आपके प्रेमके योग्य नहीं हूं। जब मैं आपके घर आने लगा तभी मुझे आपसे यह कह देना चाहिये था कि मैं विवाहित हूं। आपसे यह वात छिपानेका मुझे अव बहुत दुःख होता है। किन्तु आज ईश्वरने मुझे सत्य कहनेकी हिम्मत दी है, इससे मुझे आनन्द हो रहा है। आप मुझे माफ करेंगी? जिन बहनके साथ आपने मेरा परिचय कराया है, उनके साथ मैंने किसी प्रकारकी अनुचित छूट नहीं ली है। मुझे इस वातका पूरा भान है कि मैं ऐसी छूट ले ही नहीं सकता। लेकिन स्वभावतः आपकी इच्छा तो यही देखनेकी हो सकती है कि किसीके साथ मेरा संबंध कायम हो जाय। आपके मनमें यह चीज और आगे न बढ़े, इस विचारसे भी मुझे आपके सामने सत्य प्रकट कर देना चाहिये।

"यदि इस पत्रके मिलने पर आप मुझे अपने यहां आनेके लिए नालायक मानेंगी, तो मुझे उसका जरा भी बुरा मालूम न होगा। यदि आप मेरा त्याग न करेंगी, तो उससे मुझे खुशी होगी।"

लगभग लीटती डाकसे मुझे उस विघवा मित्रका जवाब मिला। उसने लिखा था:

"आपका खुले दिलसे लिखा पत्र मिला। हम दोनों खुश हुईँ और खूब हंसीं। लेकिन मेरा न्योता कायम है। अगले रिववारको हम आपकी राह अवश्य देखेंगी। हमारी मित्रता तो जैसी थी वैसी ही वनी रहेगी।"

इस प्रकार मुझमें असत्यका जो जहर घुस गया था, उसे मैंने वाहर निकाला और फिर तो कहीं भी अपने विवाह आदिकी वातें करनेमें मैं झिझकता न था।

#### १६. धार्मिक परिचय

विलायतमें रहते हुए मेरा लगभग एक साल बीता होगा, इतनेमें दो यियाँसोफिस्ट मित्रोंसे मेरी पहचान हुई। उन्होंने मुझसे गीताजीकी बात कीं। वे एडविन आर्नल्डका गीताजीका अनुवाद पढ़ते थे। लेकिन उन्होंने तो मुझे अपने साथ संस्कृतमें गीता पढ़नेके लिए निमंत्रित किया। मैं शिमन्दा हुआ, क्योंकि मैंने गीता संस्कृत या प्राकृतमें पढ़ी ही नहीं थी। मैंने मित्रोंसे यह हकीकत कही और उनके साथ गीता पढ़ना शुरू किया।

'ध्यायतो विषयान् पुंसः' से शुरू होनेवाले दूसरे अच्यायके दो श्लोकोंका मेरे मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। मुझे उस समय यह भास हुआ कि भगवद्गीता अमूल्य ग्रंथ है। धीरे-धीरे मेरी यह मान्यता वढ़ती गई और आज तत्त्वज्ञानके लिए में उसे सर्वोत्तम ग्रन्थ मानता हूं। अपनी निराशाकी घड़ियोंमें इस ग्रंथने मेरी अमूल्य सहायता की है।

इन्हीं भाइयोंने मुझे आर्नल्डका 'बुद्ध-चरित' पढ़नेके लिए कहा। उसे मैंने भगवद्गीतासे भी अधिक रसपूर्वक पढ़ा।

जन्होंने मुझे मैंडम ब्लैबेट्स्कीके और श्रीमती बेसेण्टके दर्शन कराये।
मुझे सोसायटीमें भरती होनेके लिए भी कहा। मैंने विनयपूर्वक इनकार
किया और कहा — "मेरा धर्मज्ञान नहींके वरावर है, इसलिए मैं किसी
भी पंथमें सिम्मिलित नहीं होना चाहता।" उनके कहनेसे मैंने मैंडम
ब्लैबेट्स्कीकी पुस्तक 'की टु थियाँसोफी' पढ़ी। उसे पढ़नेके बाद हिन्दूधर्मकी पुस्तकें पढ़नेकी इच्छा हुई, और पादिरयोंके मुंहसे सुनी हुई यह
राय कि हिन्दूचर्म वहमोंसे ही भरा है, दिलसे निकल गई।

इन्हीं दिनों मुझे मैन्चेस्टरके एक भले खिस्ती मिले। उन्होंने मेरे साथ खिस्ती धर्मकी चर्चा चलाई। मुझे वाइवल पढ़नेकी सलाह दी और वाइवल खरीदकर ला दी। मैंने उसे शुरू किया, लेकिन मैं 'पुराना करार' पढ़ ही न सका।

जव मैं 'नये करार' पर आया, तो उसका मुझ पर अलग ही प्रभाव पड़ा। ईशुके गिरि-प्रवचनका प्रभाव वहुत अच्छा पड़ा। वह दिलमें वस गया। वृद्धिने उसकी तुलना गीताजीके साथ की। मुझे उसमें यह पढ़कर अपार आनन्द हुआ कि "जो तुझसे कुरता मांगे, उसे तू अंगरखा देना"; "जो तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे, तू उसके सामने वायां गाल करना।" मुझे शामल भट्टका छप्पय याद आ गया। मेरे वालमनने गीता, आर्नल्ड-कृत 'वुद्ध-चरित' और ईशुके वचनोंका एकीकरण किया। मेरे मनको यह वात जंच गई कि त्यागमें घर्म है।

इस वाचनसे दूसरे धर्माचार्योंकी जीवनी पढ़नेकी इच्छा हुई। किसी मित्रने मुझे कार्लाइलकी 'विभूतियां और विभूति-पूजा' पुस्तक पढ़नकी सलाह दी। उसमें से मैंने पैगम्बर-संबंधी भाग पढ़ा और मुझे उनकी मह-त्ताका, वीरताका और तपश्चर्याका खयाल आया।

इसके वाद में परीक्षाकी पुस्तकोंके सिवाय अन्य कुछ पढ़नेकी फुरसत न पा सका। लेकिन मेंने मनमें यह गांठ वांघ ली कि मुझे धर्मग्रंथ पढ़न चाहिये और सब मुख्य धर्मोंका योग्य परिचय प्राप्त कर लेना चाहिय।

नास्तिकताके वारेमें भी कुछ जाने विना काम कैसे चलता ? मैंने बेडलॉकी पुस्तक पढ़ी। लेकिन मुझ पर उसकी कुछ भी छाप न पड़ी। मैं नास्तिकता-रूपी सहाराके रेगिस्तानको लांच गया। उन दिनों श्रीमती वेसेण्टकी कीर्ति खूब फैली हुई थी। वे नास्तिक न रहकर आस्तिक हो गई हैं, इस चीजने भी मुझे नास्तिकवादके प्रति उदासीन वनाया।

# १७ 'निर्वलके बल राम '

सन् १८९० में पोर्टस्मयमें अन्नाहारियोंका सम्मेलन या। उसमें मुझे और एक हिन्दुस्तानी मित्रको निमंत्रित किया गया था। हम दोनों वहां पहुंचे। हम दोनोंको एक महिलाके घर ठहराया गया था। पोर्टस्मय-जैसे खलासियोंके बन्दरगाहमें यात्रियोंके लिए निवासकी खोज करने पर यह कहना कठिन हो जाता है कि कौनसे घर अच्छे हैं और कौनसे बुरे।

हम रात समासे घर लीटे। भोजन करके तांश खेलने बैठ। विलायतके अच्छे घरोंमें भी इस प्रकार मेहमानोंके साथ गृहिणी तांश खेलने बैठती है। तांश खेलते समय निर्दोष विनोद तो सब कोई करते हैं। यहां वीभत्स विनोद शुरू हुआ। में भी उसमें सम्मिलित हुआ। वाणीमें से कृतिमें जानेकी तैयारी थी, लेकिन मेरे भले साथीके मनमें राम वसे। उन्होंने कहा — "अरे, तुझमें यह कलजुग कैसा! तेरा यह काम नहीं। तू यहांसे भाग जा।"

में शरमाया। सावधान हुआ। मन ही मन उन मित्रका उपकार माना। माताके सामने ली हुई प्रतिज्ञा याद आई। में भागा; यरथर कांपता हुआ अपनी कोठरीमें पहुंचा। छाती घड़क रही थी। कातिलके हाथसे वच निकलने पर किसी शिकारकी जो हालत होती है वही मेरी हुई।

परस्त्रीको देखकर विकार-वश होने और उसके साथ खेल खेलनेकी इच्छा होनेका यह पहला प्रसंग था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। अनेक प्रकारके विचारोंने मुझ पर घावा वोल दिया। मैंने वहुत सावझान होकर चलनेका निश्चय किया। घर न छोड़ा; लेकिन दूसरे ही दिन सम्मलनेक समाप्त होने पर पोर्टस्मय छोड़ दिया। उस समय में यह विलकुल नहीं जानता था कि घम क्या है, ईश्वर क्या है, और वह हममें किस प्रकार काम करता है। उन दिनों तो लीकिक ढंग पर में इतना ही समझा था कि ईश्वरने मुझे गिरनसे वचा लिया। 'ईश्वरने वचा लिया' इस वाक्यका अर्थ आज में बहुत-कुछ समझने लगा हूं। लेकिन साथ ही यह भी जानता हूं कि इस वाक्यकी पूरी कीमत मैं अभी कत नहीं सका हूं।

#### १८. वैरिस्टर तो बने, किन्तु आगे क्या?

वैरिस्टर वननेके लिए दो वार्ते आवश्यक थीं। एक टर्म पूरी करनेकी अर्थात् सत्र संभालनेकी; और दूसरी कानूनकी परीक्षा देनेकी। सत्र संभालनेका अर्थ था दावर्ते खाना। और दावर्ते खानेका मतलव यह न था कि खाना खाना ही चाहिये, विल्क जरूरत इस वातकी थी कि नियत समय पर हाजिर रहें और खाना खतम होनेके समय तक वहां वैठें। खानेमें अच्छे अच्छे पदार्थ होते और पीनेके लिए अच्छे दर्जेकी शराब होती थी।

शराव मेरे कामकी नहीं थी। चार जनोंके वीच शरावकी दो वोतलें मिलतीं, इसलिए अनेक चौकड़ियोंमें मेरी मांग रहा करती थी।

इस खान-पानसे वैरिस्टरीमें क्या वृद्धि हो सकती है, सो मैं न तव समझ सका, न वादमें।

कानूनकी पढ़ाई आसान थी। परीक्षाकी पुस्तकें नियत थीं। लेकिन उन्हें तो क्विचत् ही कोई पढ़ता था। रोमन लाँ पर और इंग्लैण्डके कानून पर छोटी-छोटी टिप्पणियां लिखी हुई मिलती थीं। उन्हें पढ़कर पास होनेवाले मैंने देखें थे। लेकिन मुझे लगा कि मुझको मूल पुस्तकें पढ़ हीं लेनी चाहिये। न पढ़नेमें मुझे विश्वासघात मालूम हुआ। इसलिए मैंने तो मूल पुस्तकोंकी खरीद पर खासा खर्च किया।

परीक्षार्ये मैंने पास कीं। सन् १८९१ की १० जूनको मैं वैरिस्टर कहलाया। ११ वीं जूनको इंग्लैण्डके हाईकोर्टमें ढाई शिलिंग देकर अपना नाम दर्ज कराया; १२ जूनको हिन्दुस्तानके लिए लीट पड़ा। लेकिन मेरी निराशा और डरका पार न था। वैरिस्टर कहलाना आसान मालूम हुआ, लेकिन वैरिस्टरी करना कठिन लगा। कानून तो पढ़े, लेकिन वकालत करना न सीखा। कानूनमें मैंने कुछ धार्मिक सिद्धान्त पढ़े, जो मुझे अच्छे लगे। लेकिन मेरी समझमें यह न वैठा कि अपने धंघेमें उनका उपयोग किस प्रकार हो सकेगा।

फिर पढ़े हुए कानूनोंमें हिन्दुस्तानके कानूनका तो नाम तक न था। मुझे वकीलके नाते अपनी आजीविका प्राप्त करनेकी शक्ति संपादन करनेके वारेमें भी बड़ी शंका मालूम होने लगी।

मैंने अपने एक-दो मित्रोंके सामने ये कठिनाइयां रखीं। उन्होंने सुझाया कि मैं दादाभाईकी सलाह लूं। मैं उनसे मिला, लेकिन उनके सामने अपनी कठिनाइयां रखनेकी मेरी हिम्मत न हुई। मैं मि० फेडिरिक पिंकटसे मिला। उन्होंने कहा—"फीरोजशाह अथवा वदरुद्दीन तो एक-दो ही होते हैं। तुम यह निश्चित समझो कि साधारण प्रामाणिकता और लगनसे मनुष्य वकालतका धंधा आरामके साथ कर सकता है।" इन दो चीजोंकी पूंजी मेरे पास पर्याप्त मात्रामें थी। इसलिए अपने दिलकी गहराईमें मुझे थोड़ी आशा वंधी।

इस प्रकार निराशाके वीच तनिक-सी आशाका जामन लेकर में थरथराते पैरों 'आसाम' स्टीमरसे वम्बईके वन्दरगाह पर उतरा।

#### ३: देशमें

#### १९. रायचन्दभाई

वम्बईकी ख़ाड़ीमें समुद्र तूफानी था; अदनसे ही उसकी यह स्थिति थी। सब वीमार थे, अकेला में ही मौज कर रहा था। तूफान देखनेके लिए मैं डेक पर रहता और वहां भीगता भी था।

वाहरका यह तूफान मेरे निकट तो अन्दरके तूफानकी निशानी-जैसा ही था। लेकिन जिस तरह वाहरी तूफानके वीच में शांत रह सका था, उसी तरह अन्दरके तूफानके वारेमें भी कहा जा सकता है। जातिका प्रश्न तो था ही। धंधेकी चिन्ता थी। तिस पर मैं सुघारक ठहरा! इसलिए मनमें थोड़े जो सुघार सोच रखे थे, उनकी भी चिन्ता थी। दूसरी एक चिन्ता अनसोची पैदा हो गई।

मैं मांके दर्शनके लिए अधीर हो रहा था। जब हम किनारे पहुंचे तब मेरे वड़े भाई वहां मौजूद ही थे। डॉक्टर महेताका आग्रह था कि मैं उनके घर उतरूं, इसलिए मुझे वहीं ले गये।

माताके स्वर्गवासके विषयमें मैं कुछ भी नहीं जानता था। घर पहुंचने पर मुझे यह खबर सुनाई गई और स्नान कराया गया। पिताकी मृत्युसे मुझे जो चोट पहुंची थी, उसकी तुलनामें इस मृत्युके समाचारसे मुझे कहीं अधिक चोट पहुंची। मेरे मनकी अनेक मुरादें वरवाद हो गईं। लेकिन इस मीतके समाचार सुनकर मैं फूट-फूटकर रोया नहीं। आंसुओं को प्रायः रोक पाया था। और, मैंने इस तरह वरतना शुरू कर दिया, मानो माताकी मृत्यु हुई ही नहीं।

डॉक्टर महेताके भाई रेवाशंकर जगजीवनके साथ तो जन्मकी मित्रता वंघ गई। किव रायचन्द डॉक्टरके वड़े भाईके जमाई थे और रेवाशंकर जगजीवनकी पेढ़ीके भागीदार और कार्यकर्ता थे। उस समय उनकी उमर २५ सालसे अधिक न थी; फिर भी वे चारित्र्यवान और ज्ञानी थे। वे शतावधानी माने जाते थे। मुझे इस शक्तिकी ईप्यो हुई, किन्तु में उस पर मुग्य न हुआ। में तो मुग्य हुआ उनके व्यापक शास्त्रज्ञान पर, उनके शुद्ध चारित्र्य पर और आत्म-दर्शनकी उनकी जवरदस्त लगन पर।

वे स्वयं हजारोंका व्यापार करते थे, हीरा-मोतीकी परख करते थे और व्यापारकी उलझनें सुलझाते थे। लेकिन ये वातें उनका अपना विषय न थीं। उनका विषय था आत्माकी पहचान। मैंने उन्हें कभी मूच्छित स्थितिमें नहीं देखा। जब कभी मैं उनकी दुकान पर पहुंचता, वे मुझसे धर्मचर्चाके सिवाय और कोई चर्चा ही न करते। यद्यपि उस समय मुझे अपनी दिशाका ज्ञान न था, और न यही कहा जा सकता था कि मुझे साधारणतः धर्मचर्चामें रस था, तो भी रायचन्दभाईकी धर्मचर्चामें मुझे रसका अनुभव होता था। उनके अनक वचन मेरे दिलमें सीचे उत्तर जाते थे। मेरे मनमें उनकी वृद्धिके लिए आदर था। उनकी प्रामाणिकताका भी मैं उतना ही आदर करता था। अपने आव्यात्मिक संकटमें मैं उनका सहारा लेता था।

रायचन्दभाईके प्रति इतना आदर रखते हुए भी मैं अपने धर्मगुरुके रूपमें उन्हें अपने हृदयमें स्थान न दे सका। मेरी यह खोज आज भी जारी है।

मेरे जीवन पर गहरी छाप डालनेवाले आंबुनिक पुरुष तीन हैं: रायचन्द्रभाईने अपने जीवंत संपर्कसे, टॉल्स्टॉयने 'स्वर्गे तेरे हृदयमें है' नामक अपनी पुस्तकसे और रिस्किनने 'अन्दु दिस लास्ट'— 'सर्वोदय' नामक अपनी पुस्तकसे मुझे चिकत किया।

## २०. संसार-प्रवेश

जातिका झगड़ा खड़ा ही था। दो 'तड़ें' पड़ गई थीं। क पक्षने मुझे तुरन्त जातिमें हे लिया। दूसरा पक्ष न हेने पर डटा रहा। जातिमें हेनेवाले पक्षको सन्तुष्ट करनेके लिए राजकोट हे जानेसे पहले वड़े भाई मुझे नासिक हे गये। वहां गंगास्नान कराया और राजकोट पहुंचने पर जातिको जिमाया।

इस काममें मुझे कोई दिलचस्पी न रही। वड़े भाईका प्रेम मेरे लिए अगाध था, उनके प्रति मेरी भवति भी उतनी ही थी; इसलिए उनकी इच्छाको आदेशरूप समझकर में यंत्रकी तरह, विना समझे, उनकी इच्छाके अनुकूल होता रहा।

जिस 'तड़'से मैं जाति-बाहर रहा, उसमें प्रवेश करनेका प्रयत्न मैंने कभी न किया। जातिके वहिष्कार-विषयक कायदेका मैं पूरा आदर करता था। अपने सास-ससुरके घर या अपनी वहनके घर पानी तक न पीता था। वे छिपे तौर पर पिलानेको तैयार होते। परंतु जो वात खुलेमें न की जा सके, उसे छिपकर करनेके लिए मेरा मन तैयार ही न होता था।

स्त्रीके साथ मेरा सम्बन्ध अभी तक मैं जैसा चाहता था वैसा वन न सका था। विलायत हो आने पर भी मैं अपने द्वेषी स्वभावको छोड़ न सका था। हर बातमें मेरी हुज्जत और मेरा वहुम जारी ही रहा। एक समय तो ऐसा

वाया कि मैंने उसे मायके ही भेज दिया और अत्यन्त कष्ट पहुंचानेके वाद फिरसे साथमें रखना कवूल किया। ३३

मुझे वच्चोंकी शिक्षाके वारेमें भी सुवार करने थे। वड़े भाईके वच्चे थे और मेरे भी एक लड़का था। खयाल यह था कि मैं उन्हें अपने साथ रखूं। कुछ हद तक में इसमें सफल भी हो सका। वच्चोंका साथ मुझे वहुत अच्छा लगा और उनके साथ विनोद करनेकी आदत आज तक बनी हुई है।

यह तो स्पष्ट या कि खान-पानमें भी सुघार करना चाहिये। घरमें वाय-कॉफ़ीको स्थान मिल चुका था। मैं अपने 'सुवार' लेकर आया। ओटमील पारिज (दिल्या) दाखिल हुआ, चाय-कॉफ़ीके वदले कोको चला। लेकिन यह परिवर्तन नामका ही था। चाय-कॉफीमें कोकोकी वढ़ती-मात्र हुई थी। घरमें बूट और मोजोंका प्रवेश हो ही चुका था। मैंने कोट-पतलूनसे घरको

यों खर्च तो वढ़ा, लेकिन उसे लाता कहांसे?

मित्रोंने यह सलाह दी कि मुझे थोड़े समयके लिए वम्बई जाक हाईकोटका अनुभव लेना चाहिये। में वम्बईके लिए रवाना हुआ।

वहां घर वसाया। एक रसोइया रखा। लेकिन मेरे लिए चार-पांच महीनेसे अधिक वस्वई रहना संभव ही न हुआ, क्योंकि खर्च वढ़ता जाता था और आमदनी कुछ न थी।

इस प्रकार मैंने संसारमें प्रवेश किया। वैरिस्टरी मुझे अखरने लगी। दिखावा ढेरका और काम पाईका। अपनी जिम्मेदारीका खयाल मुझे दवोचने लगा।

वस्वईमें एक ओर कानूनकी पढ़ाई शुरू हुई, दूसरी ओर आहारके प्रयोग चले, तीसरी ओर वड़े माईने मेरे लिए मुकदमे खोजनेका उद्योग

हर महीने खर्च बढ़ता था। बाहर वैरिस्टरीकी तस्ती लगाना और घरमें वैरिस्टरीके लिए तैयारी करना! मेरा मन इन दोनोंका मेल किसी तरह मिला न पाया। इसलिए में न्याकुल चित्तसे पढ़ाई करता रहा।

इतनेमें तकदीरसे ममीवाईका केस मुझे मिला। स्मॉल कॉज कोर्टमें जाना था। लेकिन दलालको कमीशन देनेका सवाल उठा। में एकसे दो न हुआ। कमीशन विलकुल न दिया। फिर भी केस तो मिला। केस आसान था। मुझे 'ब्रीफ' के रू० ३० मिले।

में अदालतमें खड़ा तो हुआ, लेकिन मेरे पैर कांप रहे थे और सिर चकरा रहा था। सवाल पूछना सूझता न था।

में बैठ गया। दलालसे कहा — "मुझसे यह केस न चल सकेगा, पटेलके पास जाओ। मुझे दी हुई फीस वापस ले लो।"

मैं भागा; शरमाया। निश्चय किया कि जब तक पूरी हिम्मत न आये, केस न लूंगा। और फिर दक्षिण अफ्रीका जाने तक कोर्टमें गया ही नहीं।

लेकिन दूसरा एक केस अर्जी तैयार करनेका था। मैंने अर्जी तैयार की। मित्र-मण्डलीको पढ़कर सुनाई। वह अर्जी पास हुई और मुझे तनिक विश्वास हुआ कि मैं अर्जी लिखने जितनी योग्यता तो वढ़ा ही लूंगा।

किन्तु मेरा उद्योग वढ़ता गया। मुफ्तमें अजियां लिखनेका घन्या करूं, तो अजियां लिखनेका काम तो मिलेगा, लेकिन उससे द्रव्यकी प्राप्ति थोड़े हो सकती है?

मैंने सोचा कि मैं शिक्षकका काम तो कर ही सकता हूं। अखवारमें विज्ञापन देखकर अर्जी भेजी, लेकिन चूंकि मैं वी० ए० न था, इसलिए मुझे वह काम न मिला।

में लाचार हो गया। हिम्मत हार गया। वड़े भाईको चिन्ता हुई। हम दोनोंने सोचा कि वम्बईमें और अधिक समय विताना निर्यक है। कुल करीव छः महीने रहनेके वाद मैंने वम्बईका घर उठा दिया।

जब तक वम्बईमें था, मैं वहां हर रोज हाईकोर्टमें जाता रहा। लेकिन यह नहीं कह सकता कि वहां मैंने कुछ सीखा।

घर गिरगांवमें था, फिर भी मैं क्वचित् ही गाड़ीभाड़ा खरचता था। अक्सर नियमित रूपसे पैदल ही जाता था। इसमें पूरे ४५ मिनट लगते थे और वापस घर आनेके समय भी विला नागा पैदल ही आता था। जव मैं कमाने लगा तब भी इस प्रकार पैदल ऑफिस जानेकी आदत मैंने अन्त तक कायम रखी।

#### २२. पहला आघात

वम्बईसे निराश होकर मैं राजकोट पहुंचा। अलग ऑफिस खोला। गाड़ी थोड़ी चली। ऑजयां लिखनेका काम मिलने लगा और हर महीने औसत तीन सो रुपयेकी आमदनी होने लगी।

इस प्रकार यद्यपि मेरी आर्थिक गाड़ी चल निकली थी, तो भी जीवनका पहला आघात इन्हीं दिनों पहुंचा। मैंने कानसे सुन रखा था कि विटिश अधिकारी कैंसा होता है; अब मुझे वह अपनी आंखों देखनेको मिला। उस समयके पोलिटिकल एजेण्टको मेरे माईके वारेमें भ्रम हो गया था। इन अविकारीसे मैं विलायतमें मिला था। यह कहा जा सकता है कि वहां उन्होंने अच्छी मित्रता निभाई थी। भाईने सोचा कि इस परिचयसे लाम उठाकर मैं पोलिटिकल एजेण्टसे दो शब्द कहूं और उन पर कोई बुरा असर पड़ा हो, तो उसे मिटानेका प्रयत्न करूं। मुझे यह वात जरा भी न जंची। लेकिन भाईका मुलाहजा मैं तोड़ न सका। अपनी इच्छाके विरुद्ध मैं गया।

मैं उनसे मिला और पुरानी पहचान बताई। लेकिन मैंने तुरन्त ही देखा कि विलायतमें और काठियावाड़में भेद था। अपनी कुर्सी पर बैठे हुए अफसरमें और छुट्टी पर गये हुए अफसरमें भी भेद था। अधिकारीने पहचान कवूल की। लेकिन पहचानके साथ ही वे अधिक ऐंठ गये। मैंने अपनी बात शुरू की। साहव अधीर हुए; बोले: "अब आपको जाना चाहिय।"

मैंने कहा — "लेकिन मेरी वात तो पूरी सुन लीजिये।"

साहव बहुत नाराज हुए — "चपरासी, इसको दरवाजा वताओ।"

चपरासी दौड़ा आया। मैं तो अभी कुछ वड़वड़ा ही रहा था। मेरे कन्धे पर चपरासीने हाथ रखा और मुझको दरवाजेके वाहर निकाल दिया।

साहव गये, चपरासी भी गया। मैं चला, अकुलाया, खीझा। मैंने तुरन्त चिट्ठी घसीटी; भेजी। थोड़ी ही देरमें साहवका सवार जवाव दे गया— "आपको जो कार्रवाई करनी हो, सो करनेके लिए आप स्वतंत्र हैं।"

भाईसे चर्चा की। वे दुःखी हुए। वकील-मित्रोंसे वात की। मुझे केस रखना आता ही कहां था? उस समय सर फीरोजशाह महेता राजकोटमें थे। उनकी सलाह पुछवाई। सलाह मिली कि चिट्ठी फाड़ डाली और अपमान पी जाओ।

मुझे यह नसीहत जहरकी तरह कड़वी लगी। लेकिन इस कड़वे घूंटको गलेके नीचे उतारनेके सिवाय और कोई चारा न था। मैं इस अपमानको भूल तो नहीं सका, लेकिन मैंने इसका सदुपयोग किया—'फिर कभी अपनेको ऐसी स्थितिमें नहीं डालूंगा, इस तरह किसीकी सिफारिश नहीं कलंगा।' इस नियमको मैंने कभी नहीं तोड़ा। इस आघातने मेरे जीवनकी दिशा बदल दी।

#### २३ दक्षिण अफ्रीकाकी तयारी

मेरा अधिकतर काम इन अधिकारीकी अदालतमें रहता था। खुशामद मुझसे हो नहीं सकती थी। मैं उन्हें अनुचित रीतिसे रिझाना नहीं चाहता था। उनके नाम शिकायतकी घमकी भेजकर मैं शिकायत न कर्ड और उन्हें कुछ भी न लिखूं, यह भी मुझे अच्छा न लगा।

इस बीच मुझको काठियावाड़की खटपटका भी थोड़ा अनुभव हुया। यह वातावरण मुझे जहर-सा लगा। मुझे बरावर इस बातकी चिन्ता रहने लगी कि मैं अपनी स्वतंत्रता किस तरह बचा सकूंगा। मैं उदासीन बना; अकुलाया।

इस वीच भाईके पास पोरवन्दरकी एक मेमन पेढ़ीका सन्देशा आया — "हमारा व्यापार दक्षिण अफीकामें है। हमारी पेढ़ी वड़ी है। हमारा एक वड़ा केस बहुत समयसे चल रहा है। अगर आपके भाईको भेजें, तो वह हमारी मदद करेगा और उसे भी कुछ मदद मिल जायगी। वह हमारा केस हमारे वकीलको समझा सकेगा।"

भाईने मुझसे इसकी चर्चा की। मैं इस सवका अर्थं न समझ सका। लेकिन मैं ललचाया।

मेरे भाईने मुझे दादा अव्दुल्लाके भागीदार स्व० सेठ अव्दुल करीम झवेरीसे मिला दिया। हमारे बीच बातचीत हुई। करीम सेठने कहा— "एक सालसे अधिक आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जाने-आनेका फर्स्ट क्लासका किराया और रहने-खानेके खर्चके अलावा १०५ पौड देंगे।"

इसे वकालत नहीं कह सकते। यह तो नौकरी थी। लेकिन मुझे तो जैसे-तैसे हिन्दुस्तान छोड़ना था। मैंने सेठ अब्दुल करीमका प्रस्ताव स्वीकार किया और दक्षिण अफ्रीका जानेके लिए तैयार हुआ।

# ४: दक्षिण अफ्रीकामें

#### २४. नाताल पहुंचा

वियोगका जो दुःख विलायत जाते समय हुआ था, वैसा दक्षिण अफीका जाते समय नहीं हुआ। इस बार केवल पत्नीके साथका वियोग दुःखदायी था। विलायतसे लौटनेके बाद एक दूसरे वालककी प्राप्ति हुई थी। हमारे आपसके प्रेममें अभी विषय तो विद्यमान था ही, फिर भी उसमें निर्मलता आने लगी थी। मेरे विलायतसे लौटनेके बाद हम बहुत कम सायमें रहे थे।

मुझे दादा अब्दुल्लाके वम्बईवाले एजेण्टकी मारफत टिकट खरीदवाना था, लेकिन स्टीमरमें कैविन खाली न थी। मैंने डेकमें जानेसे इनकार किया। एजेण्टकी अनुमति लेकर मैंने स्वयं टिकट प्राप्त करनेका प्रयत्न किया। मैं स्टीमरके वड़े अधिकारीसे मिला। उसकी कैविनमें एक हिंडोला खाली रहता था, जो वह मुझे देनेको तैयार हो गया। मैं खुश हुआ। सेठसे चर्चा की और टिकट खरीदवाया। यों सन् १८९३ के अप्रल महीनेमें मैं उमंगमरा दिल लेकर अपनी तकदीर आजमानेके लिए दक्षिण अफीकाको रवाना हुआ।

लामू और मोम्बासा होकर हम जंजीबार पहुंचे। जंजीबारमें बहुत ज्यादा रुकना था — बाठ या दस दिन। यहां नई स्टीमर बदलनी होती थी।

कप्तानके प्रेमका कोई पार न था। इस प्रेमने मेरे लिए उल्टा रूप घारण किया। उसने मुझे अपने साथ सैर पर चलनेका न्योता दिया। साथमें एक अंग्रेज मित्रको भी न्योता था। हम तीनों कप्तानके मछते पर सवार हुए। मैं इस सैरका मतलव विलकुल न समझा था। हम हब्शो औरतोंके अहातेमें पहुंचे। हरएक एक-एक कमरेमें वन्द हो गया। लेकिन मैं तो शरमका मारा कमरेमें वन्द होकर बैठा ही रहा। कप्तानने मुझे पुकारा। मैं जिस तरह अन्दर घुसा था, उसी तरह वाहर निकल आया। मैंने ईश्वरका आभार माना कि उस वहनको देखकर मेरे मनमें रंचमात्र भी विकार पैदा न हुआ। मुझे अपनी इस दुर्वलता पर तिरस्कार पैदा हुआ कि मैं कोठरीमें वन्द होनेसे ही इनकार करनेकी हिम्मत न दिखा सका।

अपने जीवनमें इस प्रकारकी मेरी यह तीसरी कसोटी थी। मेरा वचना मेरे पुरुषायंकी वदौलत न था। यदि मैंने कोठरीमें वन्द होनेसे साफ इनकार किया होता, तो वह मेरा पुरुषायं माना जाता। अपनी रक्षाके लिए मुझे तो एक ईश्वरका ही आभार मानना है। लेकिन इस किस्सेके कारण ईश्वरके प्रति मेरी आस्था बढ़ी और मैं झूठी शरम छोड़नेकी थोड़ी हिम्मत भी बटोर सका।

जंजीवारसे मोजाम्बिक और वहांसे मई महीनेके लगभग अन्तमें मैं नाताल पहुंचा।

### २५. अनुभवोंकी बानगी

डरबन नातालका बन्दरगाह कहा जाता है। अञ्चुल्ला सेठ मुझे लिवाने आये थे। स्टीमर डाकमें पहुंची और नातालके लोग स्टीमर पर अपने मित्रोंको लेने आये, तभी में समझ गया कि यहां हिन्दुस्तानियोंकी बहुत इज्जत नहीं होती।

मुझे वे घर ले गये। अब्दुल्ला सेठने अपने कमरेके पड़ोसवाला कमरा मुझे दिया। वे मुझे न समझते थे और मैं उन्हें न समझता था। अपने भाई द्वारा भेजे गये कागज-पत्र उन्होंने पढ़े और अधिक घवराये। उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो भाईने उनके घर एक सफेद हाथी बांघ दिया है। मेरी साहवी ठाठवाली रहन-सहन उन्हें खर्चीली मालूम हुई। उस समय मेरे लिए वहां कोई खास काम न था।

अञ्चलला सेठ पढ़े-लिखे वहुत कम थे, लेकिन उनका अनुभव-ज्ञान प्रचुर था। बुद्धि उनकी तीव्र थी। अंग्रेजीका ज्ञान केवल वातचीत करने जितना रोजके अभ्याससे उन्होंने प्राप्त कर लिया था। हिन्दुस्तानियोंमें उनकी बड़ी इज्जत थी। उनका स्वभाव वहमी था।

उन्हें इस्लामका अभिमान था। वे तत्वज्ञानकी वातोंका शौक रखते थे। उनके सहवाससे मुझे इस्लामका व्यावहारिक ज्ञान ठीक-ठीक मिला। हम एक-दूसरेको पहचानने लगे, उसके बादसे वे मेरे साथ बहुत धर्मचर्चा किया करते थे।

दूसरे या तीसरे दिन वे मुझे डरवनकी अदालत दिखाने ले गये। वहां मेरी कुछ जान-पहचान कराई। अदालतमें मुझे अपने वकीलके पास वैठाया। मजिस्ट्रेट मेरी ओर देखता रहा। उसने मुझसे पंगड़ी उतारनेको कहा। मैंने उतारनेसे इनकार किया और अदालत छोड़ दी।

मेरे भाग्यमें तो यहां भी लड़ाई ही लिखी थी।

अब्दुल्ला सेठने मुझे पगड़ी उतारनेका भेद समझाया। जिसने मुसलमानी पोशाक पहनी हो, वह अपनी मुसलमानी पगड़ी पहन सकता है। दूसरे हिन्दु-स्तानियोंको अदालतमें दाखिल होते ही अपनी पगड़ी उतारनी चाहिये। इन दो-तीन दिनमें ही मैंने यह देखा कि हिन्दुस्तानी अपने अपने तंग दायरे वनाकर वैठ गये हैं। एक भाग मुसलमान व्यापारियोंका था; वे अपनेको 'अरव' कहते थे। दूसरा भाग हिन्दू अथवा पारसी मेहताओंका था। हिन्दू मेहता अवरमें लटकते थे। उनमें से कोई 'अरव' में मिल जाते थे। पारसी अपना परिचय परिशयनके नामसे देते थे। एक चौथा और वड़ा वर्ग तामिल, तेलगू और उत्तरी हिन्दुस्तानके गिरिमिटियों और गिरिमिट-मुक्त हिन्दुस्तानियोंका था। अंग्रेज इन गिरिमिटियोंको 'कुली' के नामसे पहचानते थे। और चूंकि इनकी संख्या बड़ी थी, इसलिए दूसरे हिन्दुस्तानियोंको भी वे कुली ही कहते थे। कुलीके वदले 'सामी' भी कहते थे।

इस कारण मैं 'कुली वैरिस्टर' ही कहलाया। व्यापारी लोग कुली व्यापारी कहलाते थे।

इस स्थितिमें पगड़ी पहननेका प्रश्न एक वड़ा प्रश्न वन गया। पगड़ी उतारनेका मतलव था, अपमान सहन करना। मैंने यह भी सोचा कि मैं हिन्दुस्तानी पगड़ीको छुट्टी दे दूं और अंग्रेजी टोप पहन लूं, जिससे उसे उतारनेमें अपमान मालूम न हो और मैं झगड़ेसे वच जाऊं।

अन्दुल्ला सेठको यह सूचना जंची नहीं। उन्होंने कहा: "अगर आप इस समय ऐसा कोई फेरफार करेंगे, तो उसका अनर्थ होगा। जो दूसरे लोग देशकी ही पगड़ी पहनना चाहते होंगे, उनकी हालत नाजुक वन जायगी। फिर, आपको तो अपने देशकी पगड़ी ही शोभा दे सकती है। अगर आप अंग्रेजी टोप पहनेंगे, तो आपकी गिनती 'वेटर' में होगी।"

इन वाक्योंमें लौकिक समझदारी थी, देशाभिमान था और योड़ी संकीर्णता भी थी।

कुल मिलाकर अव्दुल्ला सेठकी दलील मुझे जंची। मैंने पगड़ीके किस्सेको लेकर अपने और पगड़ीके वचावमें अखवारोंके लिए एक पत्र लिखा। अखवारोंमें मेरी पगड़ीकी खूब चर्चा चली और तीन-चार दिनके अन्दर ही अनायास दक्षिण अफीकामें मेरा विज्ञापन हो गया।

मेरी पगड़ी तो लगभग अखीर तक रही।

#### २६. प्रिटोरिया जाते हुए

डरवनमें अभी मैं जान-पहचान वढ़ा ही रहा था कि इतनेमें पेढ़ीके वकीलकी ओरसे पत्र आया कि केसके लिए तैयारी की जानी चाहिये और या तो अब्दुल्ला सेठको स्वयं प्रिटोरिया आना चाहिये या किसीको यहां भेजना चाहिये।

सेठने मुझे जानेके वारेमें पूछा। मैंने कहा: "मुझे केस समझायें तो में वताऊं।" उन्होंने अपने मुनीमोंको केस समझानेमें लगाया।

मैंने यह देखा कि इस केंसका आधार वहीखातों पर है। जमा-खर्चके हिसावको जाननेवाला ही केसको समझ और समझा सकता है। मुनीम जमा-उधारकी वातें करते और मैं घवराता। मुझे पता न था कि पी० नोट क्या चीज है। मैंने मुनीमके सामने अपना अज्ञान प्रगट किया और उससे मुझे मालूम हुआ कि पी० नोटका मतलव प्रोमिसरी नोटसे है। मैंने जमा-खर्चके हिसावकी किताव खरीदी और उसे पढ़ गया। थोड़ा आतम-विश्वास पैदा हुआ। मामला कुछ समझमें आया। मैं प्रिटोरिया जानेके लिए तैयार हुआ।

ंसेठने कहा: "मैं अपने वकीलको लिखूंगा। वे आपके ठहरनेका प्रवन्ध कर देंगे। प्रिटोरियामें मेरे मेमन दोस्त हैं; लेकिन आपका उनके यहां ठहरना

कर दग। प्रिटारियाम मर ममन दास्त ह; लोकन आपका उनके यहा ठहरें नि ठीक न होगा। आपके नाम मेरे खानगी पत्र वगैरा पहुंचेंगे। यदि उनमें से कोई इन सबको पढ़ ले, तो हमारे केसको नुकसान पहुंचेगा। उनके साथ जितना कम सम्बन्ध हो उतना ही अच्छा।" मैंने कहा: "आपके वकील मुझे जहां ठहरायेंगे वहीं मैं ठहरूंगा। अथवा कोई अलग घर ढूंढ़ लूंगा। आप निश्चित्त रहें। आपकी एक भी खानगी वात प्रकट न होगी। लेकिन मैं मिलता-जुलता सबसे रहूंगा। मुझे तो प्रतिपक्षीके साथ भी मित्रता साधनी है। अगर मुझसे वन पड़ा तो मैं कोशिश यह करूंगा कि यह मामला घर बैठे मुलझ जाय। आखिर तैयव सेठ भी तो आपके सगे ही हैं न?"

अव्दुल्ला सेठ कुछ चौंके। लेकिन जिस दिन यह चर्चा हुई, उस दिन मुझे डरवन पहुंचे कोई छः सात दिन हो चुके थे। हम एक-दूसरेको जानने और समझने लगे थे। मैं अब 'सफेद हाथी' लगभग नहीं रहा था। उन्होंने कहा:

"हां... आ... आ...। अगर ऐसा समझौता हो जाय, तो उसके जैसी अच्छी कोई वात नहीं। लेकिन तैयव सेठ झट समझनेवाले जीव नहीं हैं। इसलिए आप जो भी कुछ करें, होशियारीसे करें।"

मैं वोला: "आप इसकी विलकुल फिक न करें। मुझे केसकी चर्चा तैयव सेठसे या किसीसे करनेकी जरूरत ही नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि दोनों घर बैठें केस सुलझा लो, ताकि वकीलोंके घर भरने न पड़ें।"

सातवें या बाठवें दिन मैं डरवनसे रवाना हुआ। मेरे लिए पहले दर्जेका टिकट खरीदा गया।

नातालकी राजधानी मैरित्सवर्गमें ट्रेन करीव ९ वजे पहुंची। एक गोरा मुसाफिर वाया। उसने मेरी बोर देखा। मुझे अपनेसे भिन्न रंगवाला पाकर वह परेगान हुआ। वाहर निकला। एक-दो अफसरोंको लेकर आया। किसीने मुझसे कुछ कहा नहीं। आखिर एक अफसर आया। उसने मुझे आखिरी डिव्वेमें जानेको कहा। हमारे वीच सवाल-जवाव हुए; लेकिन मैंने स्वयं उत्तरनेसे इनकार कर दिया। सिगाही आया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे धक्का देकर नीचे उतारा। मेरा सामान भी उतार दिया। मैंने दूसरे डिव्वेमें जानेसे इनकार किया। ट्रेन रवाना हो गई। मैं वेटिंग रूममें वैठा। अपना हाय-झोला साथमें रखा, वाकी सामानको मैंने हाथ न लगाया।

انتيا

र की

-51

7

उन दिनों सर्दीका मीसम था। ऊंचाईवाले प्रदेशमें दक्षिण अफ्रीकाका जाड़ा वहुत सख्त होता है। मुझे जोरोंकी सर्दी मालूम हुई। मेरा ओवरकोट मेरे सामानमें था, लेकिन सामान मांगनेकी हिम्मत न पड़ी। कहीं फिर अपमान हो जाय तो? मैं जाड़ेसे कांपता रहा।

मैंने अपने धर्मका विचार किया — 'या तो मुझे अपने अधिकारोंके लिए लड़ना चाहिये अथवा देश लौट जाना चाहिये; अन्यथा जो भी अपमान हो सो सहन करके प्रिटोरिया पहुंचना चाहिये और इस केसको निपटाकर वापस देश जाना चाहिये। केसको लटकता छोड़कर भागना तो नामदी मानी जायगी। मुझे जो दुःख उठाना पड़ा, सो तो ऊपर-ऊपरका दर्द है, और वह गहरे पैठे हुए एक महारोगका लक्षण है। इस महारोगका नाम है रंगहेप। यदि इस गहरे रोगको मिटानेकी शक्ति हो, तो उस शक्तिका उपयोग करना चाहिये। और अगर इस प्रयत्नमें दुःख उठाने पड़ें तो उठाने चाहिये। इस प्रकारका निश्चय करके मैंने यह तय किया कि दूसरी ट्रेनमें, जैसे भी वने, आगे जाना ही चाहिये।

सवेरे-सवेरे मैंने जनरल मैनेजरके नाम एक लम्बा शिकायती तार भेजा। दादा अव्दुल्लाको भी सूचित किया। वे जनरल मैनेजरसे मिले और उसने मुझे विना रोकटोकके मेरे मुकाम तक पहुंचानेके लिए स्टेशन मास्टरको कहा। सेठकी सूचना पाकर व्यापारी मुझे स्टेशन पर मिलने आये। उन्होंने मेरे सामने अपने ऊपर आनवाली मुसीवतोंका वयान किया। सारा दिन इसी तरहकी वातें सुननेमें वीता। रात पड़ी। ट्रेन आई। मेरे लिए जगह तैयार ही थी। ट्रेन मुझे चार्ल्सटाउनकी ओर ले चली।

### २७. और अधिक संकट

ट्रेन सबेरे चार्ल्सटाउन पहुंची। उन दिनों चार्ल्सटाउनसे जोहानिसवर्ग पहुंचनेके लिए ट्रेन न थी, विलक घोड़ोंकी शिकरम थी। मुसाफिर सव शिकरमके अन्दर ही बैठते। लेकिन में तो 'कुली' माना जाता था। अपिरिचत-सा लगता था; इसलिए शिकरमवालेकी नीयत यह थी कि मुझे गोरे मुसाफिरोंके पास बैठाना न पड़े तो अच्छा। शिकरमके वाहर अर्थात् कोचवानके दायें-वायें दो बैठके थीं। उनमें से एक बैठक पर शिकरम-कंपनीका एक गोरा अधिकारी बैठता था। वह अन्दर बैठा और मुझे कोचवानकी बगलमें बैठाया। मैं समझ गया कि यह सरासर अन्याय है, अपमान है। लेकिन मैंने इस अपमानको पी जाना उचित समझा। मन ही मन बेचैन तो बहुत रहा।

कोई तीन वजे शिकरम पारडीकोप पहुंची। अव उस गोरे अघि-कारीने चाहा कि वह मेरी जगह पर वैठे। उसने मुझे पैर रखनेके पटिये पर वठनेको कहा। मैं इस अपमानको सहनेमें असमर्थ था। इसलिए मैंने उससे डरते-डरते कहा — "मैं अन्दर जानेको तैयार हूं। लेकिन आपके पैरोंके पास वैठनेको तैयार नहीं।"

मेरे इतना कहते ही मुझ पर तमाचोंकी झड़ी वरस गई और उसने मेरी वांह पकड़ कर मुझे नीचे घसीटना शुरू किया। मैंने वैठक पासके सीखचोंको भूतकी तरह कच-कचाकर पकड़े रखा और निश्चय किया कि हाथ चाहे टूट जायं मगर सीखचोंको न छोड़्गा। वह गोरा अधिकारी मुझे गालियां दे रहा था, खींच रहा था और मार भी रहा था। मगर मैं चुप था। मुसाफिरोंमें से कुछको दया आई और उनमें से कुछ कह उठे— "इस वेचारेको वहां वैठने दो। इसे नाहक मारो मत; इसकी बात सच है। अगर वहां नहीं बैठने देते तो उसे यहां हमारे पास अन्दर वैठने दो।" सुनकर वह खिसियाया; फलतः उसने मुझे मारना बन्द कर दिया; मेरी वांह छोड़ दी। ऊपरसे दो-चार ज्यादा गालियां दीं और दूसरी तरफ एक हॉटेण्टॉट नौकर वैठा था, उसे अपने पैरोंके पास वैठाकर वह खुद वाहर वैठा। शिकरम रवाना हुई। मेरी छाती तो अभी धड़क ही रही थी। मुझ शक था कि मैं जीते-जी मुकाम पर भी पहुंचूंगा या नहीं। वह गोरा मेरी ओर आंखें निकालकर देखता ही रहता था। वह मुझे अंगुली दिखाता और वड़वड़ाया करता। मैं तो चुप ही रहा और प्रभुसे प्रायना करता रहा कि वह मेरी मदद करे।

रात पड़ी। स्टैण्डर्टन पहुंचे। कुछ हिन्दुस्तानियोंके चेहरे देखे। मुझे शांति मालूम हुई। वे मुझे ईसा सेठकी दुकान पर ले जानेके लिए आये थे। दुकान पर पहुंचनेके वाद मैंने सबको अपने पर जो बीती थी, उसका किस्सा सुनाया। उन्होंने भी अपने कड़वे अनुभवोंका वर्णन करके मुझे आश्वासन दिया। मैंने शिकरम-कंपनीके एजेण्टको पत्र लिखा। उसने मुझे सूचित किया कि मुझको दूसरे मुसाफिरोंकी वरावरीमें ही जगह मिलेगी। सबेरे ईसा सेठके लोग मुझे शिकरम पर ले गये। वहां मुझे योग्य जगह मिली। विना किसी परे-शानीके मैं उस रात जोहानिसवर्ग पहुंचा।

मुझे महम्मद कासिम कमरुद्दीनकी दुकानका आदमी लेने आया था। लेकिन न मैंने उसे देखा, न वह आदमी मुझे पहचान सका। मैंने एक होटलमें ठहरनेका प्रयत्न किया, लेकिन मैंनेजरने मुझे नहीं ठहराया। मैं कमरुद्दीनकी दुकान पर गया। वहां देखा कि अब्दुलगनी सेठ मेरी राह ही देख रहे थे। उन्होंने मेरा स्वागत किया। मैंने उनसे होटलकी वात कही। वे खिलखिलाकर हंस पड़े। वोले — "हमें यहां कोई होटलमें ठहरने भी देता है?" उन्होंने दूान्सवालमें पड़नेवाले दु:खोंका इतिहास कह सुनाया।

आम तौर पर यहां हमारे लोगोंको पहले या दूसरे दर्जेका टिकट देते ही नहीं थे। लेकिन मैंने तो पहले दर्जेमें ही जानेका विचार किया। टिकटके लिए मैंने स्टेशन-मास्टरको चिट्ठी लिखी और उसका जवाव पानेके लिए मैं फॉक्कोट, नेकटाई आदि लगाकर स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन-मास्टर ट्रान्सवालर न था, विल्क हॉलैंण्डर था। उसने मुझे वस्तुस्थिति समझाई और टिकट दिया। अव्दुलगनी सेठ मुझे विदा करने आये थे। यह कौतुक देखकर वे खुश हुए। उन्हें आश्चर्य हुआ। लेकिन उन्होंने मुझे होशियार किया— "आप सही-सलामत प्रिटोरिया पहुंच जायें तो भर पाये। गार्ड आपको पहले दर्जेमें आरामसे बैठने न देगा।"

में तो पहले दर्जेके डिव्वेमें जाकर वैठा। ट्रेन रवाना हुई। जिमस्टन पहुंचने पर गार्ड टिकट देखने निकला। मुझे देखकर ही वह चिढ़ गया। अंगुलीसे इशारा करके कहा — "तीसरे दर्जेमें जाओ।"

इस डिव्वेमें एक ही अंग्रेज मुसाफिर था। उसने गार्डको आड़े हाथों लिया—"देखते नहीं हो कि इनके पास पहले दर्जेका टिकट है? मुझे इनके वैठनेसे थोड़ी भी अड़चन नहीं है।" और मुझसे कहा—"आप अपने आरामसे वैठे रहिये।"

गार्ड वड़वड़ाया और चल दिया। रातके करीव आठ वजे ट्रेन प्रिटोरिया पहुंची।

#### २८. प्रिटोरियामें

प्रिटोरिया स्टेशन पर दादा अब्दुल्लाके वकीलका कोई आदमी मुझे लिवाने आया न था। में परेशान हुआ। मुझे अंदेशा था कि होटलमें कोई ठहरायेगा नहीं। स्टेशनके खाली होने तक में वहीं ठहरा रहा। मैंने टिकट कलेक्टरसे पूछना शुरू किया। उसने विनयपूर्वक उत्तर दिये। किन्तु वह मेरी वहुत अधिक मदद कर सकनेकी स्थितिमें न था। पास ही एक अमेरिकन हुक्शी सज्जन खड़े थे। उन्होंने मुझसे वातचीत शुरू की। वे मुझे अमेरिकन मालिकके एक छोटे होटलमें ले गये। मालिक मुझे एक रातके लिए ठहरानेको राजी हुआ। लेकिन उसने शर्त यह की कि मुझे अपने कमरेमें ही खाना होगा, ताकि उसके गोरे ग्राहक उसे छोड़ न जायं। मैंने शर्त कवूल की। मुझे कमरा दिया गया।

कुछ देर बाद मालिक मेरे पास आया। उसने कहा — "मैंने अपने ग्राहकोंसे आपके बारेमें वात करके पूछताछ की है। उन्हें कोई आपत्ति न होगी, यदि आप भोजन-गृहमें खाना खायें। साथ ही, आप जितने समय तक यहां रहना चाहें रहें। उन्हें इसमें भी कोई अड़चन नहीं। इसलिए अब आप चाहें तो मेरे भोजन-गृहमें पवारें और जब तक आपकी इच्छा हो तब तक यहां रहें।"

मैं भोजनालयके कमरेमें गया। निश्चिन्त भावसे भोजन किया।

दूसरे दिन सुवह में वकीलके घर गया। उनका नाम था ए० डब्ल्यू० बेकर। उनसे मिला। वे मुझसे प्रेमपूर्वक मिले और मेरे वारेमें थोड़ी हकीकत पूछी, जो मैंने उन्हें कही। केसके बारेमें वातचीत करते हुए उन्होंने कहा — "केस लम्बा और उलझन भरा है, इसलिए आपसे तो में उतना ही काम ले सकूंगा, जितनेसे मुझे आवश्यक हकीकत वगैरा जाननेको मिल सकेगी। लेकिन अब अपने मुबक्किलके साथ पत्र-व्यवहार करना मेरे लिए आसान हो जायगा।"

मेरे लिए रहनेका प्रवन्य करनेकी दृष्टिसे वे मुझे एक भटियारेकी स्त्रीके घर ले गये; स्त्रीने मुझे ठहराना कवूल किया।

मि० वेकर वकील और धर्माग्रही पादरी थे। अपनी पहली ही मुला-कातमें उन्होंने धर्म-संबंधी मेरी मनोदशा जान ली। मैंने उनसे कह दिया — "मैं जन्मसे हिन्दू हूं। मुझे हिन्दूधर्मका बहुत ज्ञान नहीं है। दूसरे धर्मोंका ज्ञान भी कम ही है। मैं कहां हूं, क्या मानता हूं, मुझे क्या मानना चाहिये, सो सब मैं जानता नहीं। मैं अपने धर्मका गहराईसे निरीक्षण करना चाहता हूं। यथाशक्ति दूसरे धर्मोंका भी अभ्यास करनेका मेरा इरादा है।" यह सब सुनकर मि॰ बेकर खुश हुए। उनके अपने कुछ साथी थे। वे हमेशा एक बजे कुछ मिनटोंके लिए इकट्ठे होते थे और आत्माकी शांति एवं प्रकाश (ज्ञानके उदय)के लिए प्रार्थना करते थे। उन्होंने मुझे उसमें सम्मिलित होनेको कहा। मैंने कबूल किया कि जहां तक वनेगा, आता रहूंगा।

हम अलग हुए। होटलका विल मैंने चुकाया। मैं नये घरमें गया। घरकी मालकिन भली स्त्री थी। इस परिवारके साथ तुरन्त हिलमिल जानेमें मुझे देर न लगी।

शाम हुई। व्यालू किया। और फिर तो मैं अपने कमरेमें जाकर विचारोंमें गर्क हो गया। मैंने देखा कि मेरे लिए तुरंत कोई काम नहीं है। अब्दुल्ला सेठको खबर भेजी। मि॰ वेकरकी मित्रताका क्या अर्थ हो सकता है? खिरस्ती धर्मके अभ्यासमें मुझे कहां तक बढ़ना चाहिये? हिन्दूवर्मका साहित्य कहांसे प्राप्त करना चाहिये? उसे जाने विना मैं खिरस्ती धर्मके स्वरूपको क्योंकर जान सकता हूं? एक ही निर्णय मैं कर सका — मुझे जो अभ्यास सहज भावसे करना पड़े सो मैं निष्पक्ष दृष्टिसे करूं और ईश्वर जिस समय जो सुझा दे, मि॰ वेकरके समुदायको उस समय वही जवाब दूं। जब तक मैं अपने धर्मको पूरी तरह समझ न सकूं, तब तक मुझे दूसरा धर्म अपनानेका विचार नहीं करना चाहिये। इस प्रकार सोचते-सोचते मैं निद्रावश हुआ।

#### २९. ख्रिस्तियोंका सम्प

दूसरे दिन एक वजे मैं मि॰ वेकरके प्रार्थना-समाजमें गया। वहां मि॰ कोट्स आदिसे जान-पहचान हुई। सबने घुटनोंके वल वैठकर प्रार्थना की । मैंने भी उनका अनुकरण किया। प्रार्थनामें जिसकी जो इच्छा हो, सो वह ईश्वरसे मांगता था। इस प्रार्थनामें भजन-कीर्तन नहीं होता था। सबके लिए यह समय दोपहरके भोजनका था, इसलिए इस प्रकार प्रार्थना करके सब अपने-अपने भोजनके लिए जाते थे। प्रार्थनामें पांच मिनटसे ज्यादा समय नहीं लगता था।

मि॰ कोट्स शुद्ध मनके एक कट्टर नीजवान क्वेकर थे। उनके साथ मेरा गाढ़ परिचय हो गया। हम प्रायः टहलनेको भी जाने लगे। वे मुझे दूसरे छिस्तियोंके घर ले जाते।

कोट्सने मुझे पुस्तकोंसे लाद दिया। ज्यों-ज्यों वे मुझे पहचानते जाते, त्यों-त्यों जो पुस्तक उन्हें जंचती, वह मुझे पढ़नेके लिए देते। मैंने भी केवल श्रद्धावश उन-उन पुस्तकोंको पढ़ना स्वीकार किया। हम इन पुस्तकोंकी चर्चा भी करते थे।

कोट्सकी ममताका पार न था। उन्होंने मेरे गलेमें वैष्णवी कण्ठी देखी। इसे उन्होंने एक वहम समझा और वे कण्ठी देखकर दुःखी हुए — "तुम-जैसेको यह वहम शोभा नहीं देता, लाओ इसे तोड़ डालूं।"

"यह कण्ठी टूट नहीं सकती; माताजीकी प्रसादी है।"

"लेकिन क्या तुम इसे मानते हो?"

"मैं इसका गूढ़ार्थ नहीं जानता। मैं नहीं समझता कि इसे न पहननेसे मेरा कोई अनिष्ट होगा। लेकिन जो माला माताजीने मुझे प्रेमपूर्वक पहनाई है, जिसे पहनानेमें उन्होंने मेरा श्रेय समझा है, उसे मैं विना कारण त्यागूंगा नहीं। समय पाकर वह जीर्ण होगी और टूट जायगी, तो दूसरी प्राप्त करके पहननेका लोभ मुझे न होगा। लेकिन यह कण्ठी टूट नहीं सकती।"

कोट्स मेरी दलीलकी कद्र न कर सके, क्योंकि उन्हें तो मेरे धर्मकें प्रति ही अनास्था थी। वे मुझे अज्ञान-कूपमें से उवारनेकी आशा रखते थे। उन्होंने जिस तरह मुझे पुस्तकोंसे परिचित कराया, उसी तरह जिन्हें वे धर्माग्रही ख्रिस्ती मानते थे, उनसे भी मेरा परिचय कराया।

#### ३०. हिन्दुस्तानियोंसे परिचय

नातालमें जो स्थान दादा अब्दुल्लाका था, प्रिटोरियामें वही स्थान सेठ तैयव हाजी खान महम्मदका था। पहले ही हफ्तेमें मैंने उनसे परिचय कर लिया। मैंने उन्हें अपना यह विचार वताया कि मैं प्रिटोरियाके प्रत्येक हिन्दुस्तानीसे मिलना चाहता हूं। मैंने हिन्दुस्तानियोंकी स्थितिका अध्ययन करनेकी अपनी इच्छा प्रकट की और इस सारे काममें उनकी मदद चाही। उन्होंने खुशी-खुशी मदद देना कवूल किया।

हिन्दुस्तानियोंकी सभा हुई। कहा जा सकता है कि उस सभामें मैंने अपने जीवनका पहला भाषण किया। मैं सत्यके विषयमें वोलना चाहता था। व्यापारियोंके मुंहसे में सुना करता था कि व्यापारमें सत्य नहीं चलता। उन दिनों मैं इस वातको मानता न था। आज भी नहीं मानता। अपने भाषणमें मैंने इस विचारका उटकर विरोध किया और व्यापारियोंको उनकी दोहरी जिम्मेदारियोंका भान कराया। परदेशमें आनेसे उनकी जिम्मेदारी देशमें रहनेके मुकावले बढ़ गई थी, क्योंकि मुट्ठीभर हिन्दुस्तानियोंकी रहन-सहन परसे करोड़ों हिन्दुस्तानियोंका माप निकलता था।

मुझे सभाके परिणामसे संतोप हुआ। मैंनै हर महीने अथवा हर हफ्ते ऐसी सभा करनेका निश्चय किया। न्यूनाधिक नियमित रूपसे यह सभा होती और उसमें विचारोंका आदान-प्रदान हुआ करता। यों मैं प्रिटोरियामें ट्रान्सवालके और फी स्टेटके हिन्दुस्तानियोंकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितिका गहरा अध्ययन कर सका।

#### ३१. कुलीगिरीका अनुभव

अरिंज फी स्टेटमें एक कानून पास करके सन् १८८८ में या उससे पहले हिन्दुस्तानियोंके सभी हक छीन लिये गये थे। ट्रान्सवालमें १८८५ में कड़ा कानून बना। एक कानून ऐसा भी बना था कि हिन्दुस्तानी आदमी फुट-पाथ पर अधिकारपूर्वक चल नहीं सकता; और रातके नौ बजे बाद बिना परवानेके बाहर नहीं निकल सकता।

मैं मि० कोट्सके साथ अक्सर रात घूमने निकलता। घर लीटते समय दस भी वज जाते। इस कारण वे या उनके कोई मित्र मुझे स्थानीय सरकारी वकील डॉ० काउजेके पास ले गये। उन्हें यह वात असह्य प्रतीत हुई कि मेरे लिए परवाना लेना लाजिमी है। उन्होंने मुझे परवाना देनेके बदले अपनी तरफसे एक पत्र दिया। उसका आशय यह था कि मैं चाहे जिस समय, चाहे जहां जाऊं, पुलिस इसमें कोई वाघा न डाले। मैं इस पत्रको हमेशा अपने साथ रखकर घूमता-फिरता था। मुझे कभी उसका उपयोग नहीं करना पड़ा। लेकिन इसे तो मात्र एक संयोग ही समझना चाहिये।

डॉ॰ काउजेने मुझे अपने घर आनेके लिए आमंत्रित किया। हमारे बीच मित्रता स्थापित हुई। उनके जिरये मेरा परिचय उनके विशेष प्रसिद्ध भाईसे हुआ। वे जोहानिसवर्गमें पिन्छक प्रांसीक्यूटर नियुक्त हुए थे। वादमें ये संबंध मेरे लिए सार्वजिनक दृष्टिसे उपयोगी सिद्ध हुए थे और इनके कारण मेरे कुछ सार्वजिनिक काम सरल हो सके थे।

फुटपाय पर चलनेका प्रश्न मेरे लिए तिनक गम्भीर परिणामवाला सिद्ध हुआ। मैं हमेशा प्रेसीडेण्ट स्ट्रीटके रास्ते एक खुले मैदानमें जाता था। इस मुहल्लेमें प्रेसीडेण्ट कूगरका घर था। उसके सामने एक सिपाही पहरा देता रहता। मैं प्रायः हमेशा इस सिपाहीके बहुत नजदीकसे गुजरा करता था। लेकिन सिपाहीने मुझसे कभी कुछ न कहा। सिपाही समय-समय पर वदलते रहते थे। एक बार एक सिपाहीने विना चेतावनीके, फुटपाथ परसे जतर जानेको कहे विना ही, मुझे धक्का मारा, लात मारी और नीचे उतार दिया।

मैं गहरे विचारमें डूब गया। मेरे उससे लात मारनेका कारण पूछनेसे पहले ही कोट्सने, जो उघरसे गुजर रहे थे, मुझे पुकार कर कहा:

"गांघी, मैंने सब कुछ देखा है। यदि आपको केस चलाना हो, तो मैं गवाही दूंगा।"

मैंने कहा — "मैं तो यह नियम ही बना चुका हूं कि मुझ पर जो कुछ बीते, उसके लिए मैं अदालतकी सीढ़ी कभी न चढूंगा। अतएव मुझे केस नहीं चलाना है।"

कोट्सने उस सिपाहीसे डच भाषामें वातचीत की। सिपाहीने मुझसे माफी मांगी। मैं तो उसे माफ कर ही चुका था।

लेकिन उसके वाद मैंने उस गलीसे जाना छोड़ दिया।

इस घटनाने भारतवासियोंके प्रति मेरी भावनाको अधिक गहरा वना दिया। मैंने देखा कि स्वाभिमानकी रक्षा करनेकी इच्छा रखनेवाले भार-तीयके लिए दक्षिण अफ़ीका रहने योग्य देश नहीं है। मेरा मन अधिकाधिक यही सोचने लगा कि इस हालतको किस प्रकार बदला जा सकता है। लेकिन अभी मेरा मुख्य धर्म तो दादा अब्दुल्लाके केसको संभालनेका ही था।

#### ३२. मुकदमेकी तैयारी

प्रिटोरियामें मुझे जो एक वर्ष मिला, वह मेरे जीवनमें अमूल्य था। सार्वजिनिक काम करनेकी अपनी शिक्तका कुछ अंदाज मुझे यहां हुआ, और यहीं मुझे उसे सीखनेका अवसर मिला। धार्मिक भावना अपने-आप तीव्र होने लगी। और मैं कह सकता हूं कि सच्ची वकालत भी मैं यहीं सीखा। वक्कीलके नाते मैं विलकुल नालायक नहीं रहूंगा, इसका विश्वास भी मुझे यहीं हुआ। वक्कील वननेकी चावी भी यहीं मेरे हाथ लगी।

दादा अव्दुल्लाका मुकदमा छोटा न था। दावा ४०,००० पौण्डका यानी छः लाख रुपयोंका था।

दोनों पक्षोंकी ओरसे अच्छेसे अच्छे सॉलीसिटर और वैरिस्टर लगाये गये थे। वादीके केसको सॉलीसिटरके लिए तैयार करने और हर्काकतोंका पता लगानेका सारा वोझ मुझ पर था। मैं समझ गया कि इस केसको तैयार करनेमें मुझे अपनी ग्रहण-शक्ति और व्यवस्था-शक्तिका ठीक-ठीक अन्दाज हो जायगा।

मैंने केसमें पूरी दिलचस्पी ली। मैं उसमें तन्मय हो गया। मैंने खूव मेहनत की। मुझे धार्मिक चर्चा आदिमें और सार्वजनिक काममें वहुत

दिलचस्पी थी और मैं उनमें समय भी देता था। फिर भी मेरे निकट वह चीज गीण थी। मैं केसकी तैयारीको प्रवानता देता था। मैंने मुविक्तलके केसको अन्त तक देखकर यही परिणाम निकाला कि उसका केस बहुत मजबूत है। कानूनको उसकी मदद करनी ही चाहिये।

लेकिन मैंने देखा कि इस मामलेको लड़ते-लड़ते दोनों संबंधी बर-बाद हो जायेंगे।

मैंने तैयव सेठसे विनती की। मामला आपसमें निपटा लेनेकी सलाह दी। मुझे लगा कि मेरा घर्म दोनोंसे मित्रता रखनेका है, दोनों संवंधियोंको मिलानेका है। मैंने समझौतेके लिए जी-तोड़ मेहनत की। तैयव सेठ मान गये। आखिर पंच नियुक्त हुए। उनके सामने केस चला। केसमें दादा अब्दुल्ला जीते।

लेकिन केवल इतनेसे मुझे संतोप न हुआ। यदि पंचके निर्णय पर अमल होता, तो तैयव सेठ उतनी रकम एकसाय दे ही नहीं सकते थे। रास्ता इसका एक ही था—दादा अब्दुल्ला उन्हें पर्याप्त समय दें। दादा अब्दुल्ला उदारतासे काम लेकर वहुत लम्बा समय दिया। दोनों पक्ष प्रसन्न हुए। दोनोंकी प्रतिष्ठा वढ़ी। मेरे संतोपका पार न रहा। मैंने सच्ची वकालत सीखी, मनुष्यका अच्छा पहलू लोजना सीखा, मनुष्य-हृदयमें प्रवेश करना सीखा। मैंने देखा कि वकीलका कर्तव्य दोनों पक्षोंके वीच पड़ी हुई दरारको पाटनेका है। इस शिक्षणने मेरे मनमें ऐसी जड़ें जमाई कि वीस वपंकी मेरी वकालतका मुख्य समय अपने ऑफिसमें बैठकर सैकड़ों मामलोंको आपसमें निपटानेमें ही बीता। इसमें मैंने कुछ खोया नहीं। यह भी नहीं कह सकता कि मैंने घन खोया। आत्मा तो खोयी ही नहीं।

#### ३३. धार्मिक संयन

मेरे भविष्यके बारेमें मि॰ वेकरकी चिन्ता वड़ती जाती थी। वे मुझे वेलिंग्टन कन्वेन्शनमें ले गये। उन्हें आशा थी कि इस सम्मेलनमें होने-वाली जागृति, उसमें आनेवाले लोगोंका चार्मिक उत्साह और उनकी निष्क-पटताका मेरे हृदय पर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ेगा कि मैं ख्रिस्ती वने विना रह न सकूंगा।

लेकिन मि० वेकरका अंतिम आघार प्रार्थनाकी शक्ति पर था। उसकी महिमाके विषयमें मैंने सब कुछ तटस्य भावसे सुना। मैंने उनसे कहा कि यदि छि,स्ती बननेका अंतर्नाद आया, तो उसे स्वीकार करनेमें मेरे लिए कोई भी वस्तु बावक न होगी। अंतर्नादके वश होना में वरसों सं. आ -४

पहले सीख चुका था। उसके वश होनेमें मुझे आनन्द आता था। उसके विरुद्ध जाना मेरे लिए कठिन और दुःखरूप था।

सम्मेलनमें श्रद्धालु खिस्तियोंसे मेंट हुई। उसमें सम्मिलित होनेवालोंकी धार्मिकताको मैं समझ सका, उसकी कदर कर सका। किन्तु मुझे अपनी मान्यतामें — अपने धर्ममें — परिवर्तन करनेका कोई कारण न मिला। मुझे ऐसा प्रतीत न हुआ कि खिस्ती वनने पर ही मैं स्वर्गमें जा सकता हूं या मोक्ष पा सकता हूं। जब मैंने यह बात उन भिले खिस्ती मित्रोंसे कहीं, तो उन्हें आधात पहुंचा। किन्तु मैं लाचार था।

मेरी कठिनाइयां गहरी थीं। मेरे गले यह वात उतरती न थीं कि 'एक ईशु खिस्त ही ईश्वरके पुत्र हैं। उन्हें जो मानेगा वहीं तरेगा।' में ईशुको एक त्यागी, महात्मा और दैवी शिक्षकके रूपमें मान सकता था। लेकिन उन्हें एक अद्वितीय पुरुष मानना मेरे लिए सम्भव न था। ईशुकी मृत्युसे संसारको भारी दृष्टान्त मिला, लेकिन उनकी मृत्युमें कोई गूढ़, चमत्कारिक प्रभाव था, इस वातको मेरा हृदय स्वीकार न करता था। खिस्तियोंके पवित्र जीवनमें से मुझे ऐसी कोई चीज न मिली, जो दूसरे धर्मानुयायियोंके जीवनसे न मिलती हो। सिद्धान्तकी दृष्टिसे खिस्ती सिद्धान्तोंमें मुझे कोई अलीकिकता नहीं दिखाई दी। त्यागकी दृष्टिसे हिन्दू-धर्मानुयायियोंका त्याग मुझे श्रेष्ठतर मालूम हुआ। खिस्ती धर्मको मैं संपूर्ण अथवा सर्वोपरि धर्मके रूपमें स्वीकार न कर सका।

अपना यह हृदय-मन्थन मैंने अवसर पाकर खिस्ती मित्रोंके सम्मुख रखा। वे मुझे इसका कोई सन्तोषजनक उत्तर न दे सके।

लेकिन जिस तरह मैं खिस्ती धर्मको अंगीकार न कर सका, उसी तरह हिन्दूधर्मकी संपूर्णताके विषयमें अथवा उसके सर्वोपिर होनेके विषयमें भी उस समय मैं कोई निश्चय न कर सका। हिन्दूधर्मकी बुटियां मेरी आंखोंके सामने तैरा करती थीं। यदि अस्पृश्यता हिन्दूधर्मका अंग है, तो वह मुझे उसका सड़ा हुआ और फाजिल अंग प्रतीत हुआ। और सम्प्रदायों तथा अनेक जाति-विरादियोंके अस्तित्वको मैं समझ न सका।

जिस प्रकार खिस्ती मित्र •मुझे प्रभावित करनेका प्रयत्न कर रहे थे, उसी प्रकार मुसलमान मित्रोंका भी प्रयत्न चालू था। अब्दुल्ला सेठ मुझे इस्लामका अध्ययन करनेके लिए ललचा रहे थे। उसकी खूवियोंकी चर्चा तो वे करते ही रहते थे।

मैंने अपनी मुसीवतें रायचन्द्रभाईके सामने रखीं। हिन्दुस्तानके दूसरे धर्मशास्त्रियोंके साथ भी पत्र-व्यवहार किया। उनके जवाव भी आये। राय-

चन्दभाईके पत्रसे मुझे कुछ शांति प्राप्त हुई। उन्होंने मुझे धीरज रखने और हिन्दूवर्मका गहरा अव्ययन करनेकी सलाह दी। उनके एक वाक्यका भावार्य इस प्रकार या — 'निष्पक्षतासे विचार करते हुए मुझे यह प्रतीति हुई है कि हिन्दूवर्ममें जो सूक्ष्म और गूढ़ विचार हैं, आत्माका निरीक्षण है, दया है, वह दूसरे धर्ममें नहीं है।'

मेरा अध्ययन मुझे एक ऐसी दिशामें ले गया, जो ख्रिस्ती मित्रोंके लिए इण्ट न थी। यद्यपि में उनके सोचे हुए मार्ग पर नहीं मुड़ा, तो भी उनके समागमने मुझमें जो घर्म-जिज्ञासा जाग्रत की, उसके लिए तो मैं उनका चिरऋणी वन गया।

#### ३४. को जाने कलकी?

मुकदमा पूरा होने पर मुझे लगा कि अव प्रिटोरियामें रहना निर्यंक है। मैं डरवन पहुंचा। वहां जाकर हिन्दुस्तान लौटनेकी तैयारी की। अब्दुल्ला सेठने सिडनहैममें मेरे लिए एक भोजका कार्यक्रम रखा था।

वहां सारा दिन विताना था।

मेरे सामने कुछ असवार पड़े थे। मैं उन्हें देख रहा, था। एक कोनेमें मैंने एक ही छोटा-सा पैरा देखा। शीर्षक था 'इंडियन फेंचाइज'। आशय उसका यह था कि नातालकी घारासमामें हिन्दुस्तानियोंको अपने सदस्य चुननेके जो अविकार थे, वे रह कर दिये जायं। मैं इस कानूनसे अपिरिचित था। मजलिसमें आये हुए किसीको भी हिन्दुस्तानियोंके हक छीननेवाले इस विलका कोई पता न था। मैंने अव्दुल्ला सेठसे पूछा। उन्होंने कहा— "इन मामलोंमें हम क्या जानें? हमें तो व्यापार पर कोई आफत आती है तो उसका पता चलता है। अखवार पढ़ते हैं तो उसमें भी भाव-तावकी वातें ही समझते हैं। कानूनकी वातोंको हम क्या जानें? हमारे बांख-कान तो हैं हमारे गोरे वकील।"

"लेकिन यहींके जनमे और अंग्रेजी पढ़े-लिखे जो इतने सारे नौजवान

हिन्दुस्तानी यहां हैं, वे क्या करते हैं?"

अट्डुल्ला सेठने फिर सिर पर हाथ रखा और कहा — "अरे भाई, उनसे हमें क्या मिल सकता है? वे तो हमारे पास भी नहीं फटकते और सच पूछो तो हम भी उन्हें नहीं पहचानते। वे खिस्ती ठहरे। इसलिए पादरियोंके पंजेमें रहते हैं। और पादरी गोरे हैं, जो सरकारके तावेमें हैं!"

मेरी आंख खुली। सोचा, इन लोगोंको अपनाना चाहिये। क्या खिस्ती धर्मका यही अर्थ है? वे खिस्ती हैं टमिला टेशके नहीं रहे और एउटेशी वन गये?

लेकिन मुझे तो वापस देश लीटना था। इसलिए ऊपरके विचारींको मैंने प्रकट न किया। अब्दुल्ला सेठसे कहा:

"लेकिन यदि यह कानून ज्योंका त्यों पास हो गया, तो आपको भारी पड़ जायेगा। यह तो हिन्दुस्तानियोंको हस्तीको मिटानेका पहला कदम है। इसमें स्वाभिमानकी हानि है।"

"तो आप क्या सलाह देते हैं?"

हमारी इस वातचीतको दूसरे मेहमान भी घ्यानसे सुन रहे थे। उनमें से एकने कहा — "मैं आपसे सच बात कहूं? अगर आप इस स्टीमरसे न जायं और एकाघ महीना क जायं, तो जिस तरह आप कहेंगे हम लड़ेंगे।" दूसरे कह उठे:

"यह सच वात है। अब्दुल्ला सेठ, आप गांधीभाईको रोक लीजिये।"

अब्दुल्ला सेठ उस्ताद थे। वे वोले — "अव इन्हें रोकनेका मुझे अधिकार नहीं, अथवा जितना मुझे है उतना ही आपको है। लेकिन आप जो कहते हैं सो ठीक है। हम सब इन्हें रोक लें। मगर ये तो वैरिस्टर हैं, इनकी फीसका क्या होगा?"

मुझे वुरा लगा और मैं वीच ही में वोल उठा:

"अब्दुल्ला सेठ, इसमें मेरी फीसका सवाल उठता ही नहीं। सार्व-जिनक सेवामें फीस कैसी? यदि मैं हका तो एक सेवकके नाते ही हकूंगा। अगर आपका विश्वास हो कि सब मेहनत करेंगे, तो मैं एक महीना रुक जानेको तैयार हूं। इतना जरूर है कि यद्यपि आपको मुझे कुछ देना नहीं होगा, फिर भी ऐसे काम विलकुल विना पैसेके तो हो ही नहीं सकते।" कई आवाजें एकसाथ सुनाई पड़ीं—"खुदाकी मेहर है। पैसे तो इकट्ठा हो जायेंगे। आदमी भी हैं। वस, आप रहना कवूल कर लीजिये।"

मजिलस अब मजिलस न रही और कार्यकारिणी-सिमिति वन गई। मैंने मनमें लड़ाईकी रूपरेखा निश्चित की और एक महीना रह जानेका निश्चय किया।

इस प्रकार ईश्वरने दक्षिण अफ्रीकामें मेरे स्थायी निवासकी नींव डाली और स्वाभिमानकी लड़ाईका वीज वोया गया।

#### ३५. नातालमें बस गया

सन् १८९३ में सेठ हाजी मुहम्मद हाजी दादा नातालकी हिन्दुस्तानी जनताके अग्रगण्य नेता माने जाते थे। इसलिए उनके सभापितत्वमें एक सभा हुई। उसमें फ्रेंचाइज विलका विरोध करनेका प्रस्ताव पास हुआ। स्वयंसेवकोंकी भरती हुई। आये हुए दुःखके सामने नीच-ऊंच, छोटे-बड़े, मालिक-नीकर, जात-पांत, धर्म-प्रान्त आदिके भेद मिट गये। सब हिन्दकी सन्तान और सेवक थे।

मैंने सभाको वस्तुस्थिति समझायी। जगह-जगह तार रवाना हुए। जवाबमें विलकी चर्चा दो दिनके लिए मुल्तवी रही। सब खुश हुए।

अर्जी तैयार हुई। सिहयां ली गई। अर्जी रवाना हुई। अखवारमें छपी। लेकिन विल तो पास हो गया।

सव जानते थे कि यहीं परिणाम होगा। लेकिन कौममें नवजीवनका संचार हुआ। सव कोई समझने लगे कि हम एक कौम हैं। मात्र व्यापारी हकोंके लिए ही नहीं, बल्कि कौमी हकोंके लिए भी लड़ना सवका धर्म है।

राज्यके प्रवानके नाम एक जंगी अर्जी भेजनेका ठहराव किया। इस अर्जी पर जितनोंकी सहियां ली जा सकें, लेनी थीं। एक पखवाड़ेमें अर्जी भजने योग्य सहियां मिल गयीं।

अर्जीके कारण हिन्दुस्तानकी आम जनताको नातालका पहला परिचय हुआ। 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने उस पर अग्रलेख लिखा और हिन्दु-स्ता।नयोंकी मांगका अच्छा समर्थन किया। लन्दनके 'टाइम्स'का समर्थन मिला। इससे विलको स्वीकृति न मिलनेकी आशा वंघी।

अव मेरे लिए नाताल छोड़ना कठिन हो गया। लोगोंने मुझे अत्यन्त आग्रहके साथ कहा कि मैं स्थायी रूपसे नातालमें ही वस जाऊं। मैंने मन ही मन निश्चय किया था कि मुझे सार्वजनिक खर्च पर हरगिज न रहना चाहिये। मैंने अलग घर वसानेकी आवश्यकता अनुभव की। उस समय मैंने यह माना कि घर अच्छा और अच्छी वस्तीमें लेना चाहिये।

मैंने यह सोचा कि दूसरे वैरिस्टरोंकी तरह रहनेसे कौमका सम्मान वढ़ेगा। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि इस प्रकारका घर में तीन सौ पींड प्रतिवर्षके विना चला ही न सकूंगा। मैंने निश्चय किया कि कोई इतनी रक्षमकी वकालतका विश्वास दिला सके, तभी मैं रह सकता हूं। और मैंने कौमके लोगोंसे अपने निश्चयकी चर्चा की।

इस पर वहस हुई। आखिर नतीजा यह निकला कि कोई वीस व्यापारियोंने एक वर्षके लिए मेरा सालियाना निश्चित कर दिया। इसके अलावा दादा अव्दुल्ला विदाईके समय मुझे जो मेंट देनेवाले थे, उसके वदले उन्होंने मुझे आवश्यक फर्नीचर खरीद दिया। और मैं नातालमें वस गया।

#### ३६. रंगभेद

मुझे वकालतकी सनद लेनी थी। मैंने अर्जी दी। साथमें दो प्रसिद्ध गोरे व्यापारियोंके प्रमाण-पत्र भेजे और एटर्नी-जनरल मि० एस्कम्बने अर्जी पेश करना मंजूर किया।

वकील-मंडलने मेरी अर्जीका विरोध करनेका निश्चय किया। उसके वकीलने अव्दुल्ला सेठकी मारफत मुझे बुलाया। उन्होंने मेरे साथ शुद्ध हृदयसे वात की। उन्हों गोरोंके प्रमाण-पत्रोंसे संतोष नहीं हुआ। उन्होंने अव्दुल्ला सेठका शपथ-पत्र चाहा; और इसका जिक्र करते हुए जो भाव प्रदिश्त किया, उससे मुझे क्रोध आ गया। लेकिन मैंने उसे रोका। आवश्यक शपथ-पत्र तैयार किया और उन्हें दिया। लेकिन वकील-मंडलने अपना विरोध अदालतके सामने पेश किया। अदालतने उसे रह कर दिया।

मुख्य न्यायाधीशने कहा — "अदालतके नियमोंमें काले-गोरेका भेद नहीं है। हमें मि० गांघीको वकालत करनेसे रोकनेका अधिकार नहीं है। अर्जी मंजूर की जाती है। मि० गांघी, आप शपथ लें सकते हैं।"

मैं उठा। रिजस्ट्रारके सामने मैंने शपथ ली। शपथ लेनेके बाद तुरन्त ही मुख्य न्यायाधीशने कहा — "अब आपको अपनी पगड़ी उतारनी चाहिये। वकीलके नाते वकीलोंकी पोशाकसे संबंध रखनेवाले अदालती नियमका पालन आपको भी करना चाहिये।"

मैं अपनी मर्यादा समझा। मैंने प्गड़ी उतारी।

अव्दुल्ला सेठको और दूसरे मित्रोंको मेरी यह नरमी (अथवा कमजोरी) अच्छी न लगी। मैंने उन्हें समझानेका प्रयत्न किया। लेकिन उनको संतोप-जनक ढंगसे समझा न सका। मेरे जीवनमें आग्रह और अनाग्रह हमेशा साथ-साथ ही चलते रहे हैं। सत्याग्रहमें यह अनिवार्य है, ऐसा वादमें कई बार मैंने अनुभव किया है। अपनी इस समझौता-वृत्तिके लिए मुझे कई बार जानका खतरा उठाना पड़ा है, और मित्रोंके असंतोपको सहना पड़ा है। लेकिन सत्य वज्रके समान कठिन है और कमलके समान कोमल है।

वकील-मंडलके विरोधने दक्षिण अफ्रीकामें दूसरी वार मेरे विज्ञापनका काम किया।

#### ३७. नाताल इंडियन कांग्रेस

वकीलका घंघा करना मेरे लिए गौण वस्तु थी और हमेशा गौण ही रही। नातालमें अपने निवासको सार्थक वनानेके लिए मुझे सार्वजिनक काममें तन्मय होना था। मुझे एक संस्थाकी स्थापना करना आवश्यक मालूम हुआ। इसलिए मैंने अब्दुल्ला सेठसे सलाह की, दूसरे साथियोंसे मिला, और हमने एक सार्वजिनक संस्था खड़ी करनेका निश्चय किया। यों सन् १८९४ के मई महीनेकी २२ वीं तारीखको 'नाताल इंडियन कांग्रेस' का जन्म हुआ।

मैंने शुरूमें ही सीख लिया था कि सार्वजनिक काम कभी कंज लेकर न करना चाहिये। दूसरे कामोंके वारेमें लोगोंका चाहे विश्वास किया जा सके, लेकिन पैसेके वारेमें विश्वास नहीं किया जा सकता। मैं यह देख चुका था कि लिखवाई हुई रकम देनेका वर्म लोग कहीं भी नियमित रीतिसे नहीं पालते। इसलिए 'नाताल इंडियन कांग्रेस' ने कभी कर्ज लेकर काम किया ही नहीं।

सदस्य वनानेमें साथियोंने असीम उत्साहका परिचय दिया था। वहुतेरे लोग खुश होकर नाम लिखाते और तुरन्त पैसे दे देते थे। लेकिन पैसा इकट्ठा करना ही तो हमारा हेतु न था। आवश्यकतासे अधिक पैसे नं रखनेके तत्त्वको भी मैं समझ चुका था।

कांग्रेसकी पाई-पाईका हिसाव शुरूसे ही साफ रहा था। शुद्ध हिसावके विना शुद्ध सत्यकी रक्षा करना असंभव है।

कांग्रेसका दूसरा अंग उपनिवेशमें पैदा हुए हिन्दुस्तानियोंकी सेवा करनेका था। इसके लिए 'कॉलोनियल वॉर्न इंडियन एज्युकेशनल ऐसो-सिएशन' (उपनिवेशमें पैदा हुए हिन्दुस्तानियोंकी शिक्षा-संस्था) की स्थापना की गई।

कांग्रेसका तीसरा अंग था वाहरी काम। इसमें दक्षिण अफीकाके अंग्रेजोंमें और सुदूर इंग्लैण्ड तथा हिन्दुस्तानमें सच्ची स्थितिका प्रचार करनेका काम था। इस हेतुसे मैंने दो पुस्तिकायें लिखीं। इन दोनों पुस्तिकाओंको तैयार करनेमें मैंने बहुत मेहनत और अध्ययन किया था। उसका परिणाम भी वैसा ही हुआ। इस कार्यके निमित्तसे दक्षिण अफीकामें हिन्दुस्तानियोंके मित्र पैदा हुए। इंग्लैंडमें और हिन्दुस्तानमें सब पक्षोंकी ओरसे मदद मिली, और काम करनेका मार्ग मिला तथा निश्चित हुआ।

#### ३८. बालासुन्दरम्

जैसी जिसकी भावना, वैसा उसका फल। अपने वारेमें मैंने इस नियमको अनेक वार लागू होते देखा है। लोगोंकी अर्थात् गरीवोंकी सेवा करनेकी प्रवल इच्छाने हमेशा गरीवोंके साथ मेरा मेल अनायास ही करा दिया है।

नाताल इंडियन कांग्रेसमें गिरमिटियोंका दल भरती नहीं हुआ था। उनके मनमें कांग्रेसके प्रति अनुराग तभी उत्पन्न होता, जब कांग्रेस उनकी सेवा करती। उसे ऐसा अवसर प्राप्त हो गया।

एक दिन फटे कपड़े पहना हुआ, थर-थर कांपता, मुंहसे लहू वहाता हुआ, आगेके दो दांत जिसके टूट गये थे ऐसा एक हिन्दुस्तानी मद्रासी हाथमें साफा लिये रोता-रोता मेरे पास आकर खड़ा हुआ। उसके मालिकने उसे बुरी तरह मारा था। इसके कारण बालासुन्दरम्के दो दांत टूट गये थे।

मैंने उसे डॉक्टरके पास भेजा। चोटके वारेमें प्रमाण-पत्र प्राप्त करके मैं वालासुन्दरम्को मिजस्ट्रेटके पास ले गया। उसने प्रमाण-पत्र पढ़कर मालिकके नाम समन्स जारी करनेका हुक्म दिया।

मेरा इरादा मालिकको सजा करानेका नहीं था। मैं तो वाला-सुन्दरम्को उसके पाससे हटाना चाहता था। मैं मालिकसे मिला। उससे कहा, "मैं आपको सजा कराना नहीं चाहता। अगर आप उसका गिरिमट दूसरेके नाम लिखनेको राजी हो जायें, तो मुझे संतोष होगा।" मालिक तो यही चाहता था। मैंने वालासुन्दरम्के लिए दूसरा मालिक खोज निकाला। मजिस्ट्रेटने गिरिमट दूसरेके नाम करा दिया।

वालासुन्दरम्के केसकी वात गिरमिटियोंमें चारों ओर फैल गई और मैं उनका भाई माना गया। मुझे यह वात अच्छी लगी। मेरे दफ्तरमें गिरमिटियोंका तांता लग गया और मुझे उनके दुःख-सुख जाननेकी सुविधा प्राप्त हुई।

वालासुन्दरम् अपना साफा हाथमें रखकर मेरे सामने आया था। इस हकीकतमें अतिशय करुण रस भरा हुआ है। उसमें हमारी नामूसी समायी हुई है। जब कोई गिरमिटिया या दूसरे अनजान हिन्दुस्तानी किसी भी गोरेके सामने जाते, तो उसके सम्मानमें पगड़ी उतारते। वालासुन्दरम्ने सोचा कि मेरे सामने भी उसी तरह आना चाहिये। मैंने उसे साफा वांघनेके लिए कहा। संकोचके साथ उसने साफा वांघा, लेकिन इससे उसे जो खुशी हुई उसे में समझ सका। आज तक मैं इस पहेलीको वूझ नहीं पाया हूं कि लोग दूसरोंको अपमानित करके उसमें अपने सम्मानका अनुभव कैसे कर सकते हैं!

#### ३९. तीन पौंडका कर

वालासुन्दरम्के किस्सेने मुझे गिरमिटिया हिन्दुस्तानियोंके सम्पर्कमें ला दिया। लेकिन उन पर कर लादनेका जो आन्दोलने चला, उसके परिणाम-स्वरूप मुझे उनकी स्थितिका गहरा अध्ययन करना पड़ा।

सन् १८९४ में नातालकी सरकारने एक विल तैयार किया, जिसके अनुसार गिरमिटिया हिन्दुस्तानियोंको हर साल २५ पींडका अर्थात् ३७५ रुपयेका कर सरकारको देना जरूरी था। में तो इस विलको पढ़कर दिङ्मूढ़ ही वन गया। इस विपयमें नाताल कांग्रेसको जो हलचल करनी चाहिय, सो करनेका प्रस्ताव उसने पास किया।

सन् १८६० के आसपास जब नातालमें रहनेवाले गोरोंने देखा कि ईखकी फसल अच्छी हो सकती है, तो उन्होंने मजदूरोंकी तलाश शुरू की। उन्होंने हिन्दुस्तानकी सरकारके साथ चर्चा चलाकर हिन्दुस्तानी मजदूरोंको नाताल जाने देनेकी इजाजत हासिल की। उन्हें लालच यह दिया गया था कि वहां उनको ५ साल तक बंधनमें रहकर मजदूरी करनी होगी, और पांच सालके बाद स्वतंत्र रीतिसे नातालमें बसनेका मौका मिलेगा।

उस समय गोरोंकी इच्छा यह थी कि हिन्दुस्तानी मजदूर अपने पांच वर्ष पूरे करनेके बाद जमीन जोतें और अपने उद्यमसे नातालको लाम पहुंचावें।

हिन्दुस्तानी मजदूरने इस तरहका लाभ अपेक्षासे अधिक दिया। लेकिन इसके साथ ही उसने व्यापार भी शुरू कर दिया। स्वतंत्र व्यापारी भी आये।

गोरे व्यापारी चींके। उन्हें व्यापारमें इन लोगोंकी यह होड़ असह्य मालूम हुई।

हिन्दुस्तानियोंके साथ गोरोंके विरोधकी जड़ इसी वातमें थी।

यह विरोघ कानूनके जरिये मताधिकार छीन लेने और गिरमिटियों पर कर लादनेके रूपमें मूर्तिमन्त हुआ।

हिन्दुस्तानके वाइसरोंयने २५ पींडका कर तो नामंजूर कर दिया, छेकिन ३ पींडका कर वसूल करनेकी स्वीकृति उन्होंने दे दी। इसमें उन्होंने हिन्दुस्तानके हितका तिनक भी विचार नहीं किया। ऐसी स्थितिवाले लोगोंसे इस प्रकारका कर दुनियामें कहीं भी वसूल नहीं होता था।

कांग्रेसको जो वात अखरी वह तो यह थी कि वह गिरमिटियोंके हितकी पूरी रक्षा न कर सकी। और कांग्रेसने अपना यह निश्चय कभी शिथिल नहीं होने दिया कि तीन पींडके करको किसी-न-किसी दिन तो हटाना ही चाहिये। इस निश्चयके पूरा होनेमें २० वर्ष वीत गये।

#### ४० धर्म-निरीक्षण

इस प्रकार में जो अपनी कौमकी सेवामें ओतप्रोत हो गया था, उसका कारण था आतम-दर्शनकी अभिलाषा। ईश्वरका परिचय सेवा द्वारा ही होगा, यह सोचकर मैंने सेवाधम स्वीकार किया था। मैं हिन्दुस्तानकी सेवा करता था, क्योंकि वह सेवा मुझे सहज प्राप्त थी, और मैं उसे करना जानता था। मुझे उसकी खोजके लिए कहीं जाना न पड़ा। मैं तो यात्रा करने, काठियावाड़की खटपटोंसे छुट्टी पाने और जीविकाका साधन खोजनेके विचारसे दक्षिण अफीका गया था। लेकिन वहां मैं ईश्वरकी खोजमें — आतम-दर्शनके प्रयत्नमें फंस गया। खिस्ती भाइयोंने मेरी जिज्ञासाको वहुत तीन्न कर दिया था। वह किसी प्रकार शान्त न होती थी; और मैं शांत होना चाहूं तो भी खिस्ती भाई-वहन मुझे शांत होने देना नहीं चाहते थे।

धार्मिक ग्रंथोंके स्वाघ्यायके लिए मुझे जो फुरसत प्रिटोरियामें मिली थी, वह तो अब असंभव थी। लेकिन जो थोड़ा समय वचता, उसका उपयोग में ऐसे वाचनमें किया करता था। मेरा पत्र-व्यवहार जारी था। राय-चन्दभाई मेरी रहनुमाई कर रहे थे। किसी मित्रने मेरे लिए नर्मदाशंकरकी 'धर्म-विचार' पुस्तक भेज दी। उसकी प्रस्तावना मेरे लिए सहायक सिद्ध हुई। 'हिन्दुस्तान क्या सिखाता है?' नामक मैक्समूलरकी पुस्तक मैने वहुत रसपूर्वक पढ़ी। थियाँसोफिकल सोसायटी द्वारा प्रकाशित उप-निषदोंका भाषांतर पढ़ा। हिन्दूधर्मके प्रति मेरा आदर वढ़ा। मैं उसकी खूबी समझने लगा। लेकिन दूसरे धर्मोंके प्रति मेरे मनमें कोई नापसन्दगी पैदा न हुई। मैंने वाशिंग्टन अर्रावंग-कृत महम्मदका चरित्र और कार्लाइल-कृत महम्मद-स्तुति नामक पुस्तकें पढ़ी। पैगम्बरके प्रति मेरा सम्मान बढ़ा। मैंने 'जरथुस्तके वचन' नामकी पुस्तक भी पढ़ी।

इस प्रकार मैंने भिन्न-भिन्न संप्रदायोंका न्यूनाधिक ज्ञान प्राप्त किया। मेरा आत्म-निरीक्षण बढ़ा।

# ४१. घरेलूं कारबार

मेरे वंबईमें और विलायतमें घर वसाकर बैठने और नातालमें घर वसानमें अन्तर था। नातालमें कुछ खर्च मैं केवल प्रतिष्ठाके विचारसे कायम रखे हुए था। मैंने यह मान लिया था कि नातालमें हिन्दुस्तानी वैरिस्टरके नाते और हिन्दुस्तानियोंके प्रतिनिधिके नाते मुझे अपना खर्च ठीक-ठीक वढ़ाकर रखना चाहिये। इसलिए वहां मैंने अच्छी वस्तीमें और अच्छा घर भाड़े लिया था। घरकी सजावट भी अच्छी रखी थी। भोजन सादा था, लेकिन अंग्रेज मित्रोंको न्योतना होता था। साथ ही, हिन्दुस्तानी साथियोंको भी न्योतता था, इसलिए सहज ही भोजनका खर्च भी बढ़ गया।

नौकरका संकट तो सब कहीं अनुभव किया ही। किसीको नौकरकी तरह रखना मुझसे बना ही नहीं।

मेरे साथ एक साथी था। एक रसोइया रखा था, जो परिवारका अंग वन गया था। ऑफिसमें जो कारकुन थे, उनमें से भी जिन्हें रखा जा सकता था, उन्हें अपने साथ मैंने घरमें ही रखा था।

ऊपर जिस साथीकी चर्चा की है, वह वहुत होशियार और मेरी जानमें वफादार था। किन्तु मैं उसे पहचान न सका। मैंने ऑफिसके एक कारकुनको घरमें रखा था। मेरे साथीके दिलमें उसके प्रति ई॰ या पैदा हुई। उसने ऐसा जाल रचा, जिससे मेरे मनमें कारकुनके लिए शक पैदा हो। यह कारकुन वहुत स्वतंत्र स्वभावका था। उसने घर और दफ्तर दोनों छोड़ दिये। मुझे दु:ख हुआ। उसके साथ अन्याय तो नहीं हुआ? यह विचार मुझे वरावर सताता रहा।

इस वीच मैंने जो रसोइया रखा था, उसे कारणवश दूसरी जगह जाना पड़ा। इसलिए उसकी जगह दूसरा रसोइया रखा।

इस रसोइयेको रखे मुश्किलसे दो या तीन दिन हुए होंगे कि इतनेमें उसने मेरे घरमें, मेरे विना जाने, जो बुराई चल रही थी सो देख ली और मुझे सावधान करनेका निश्चय किया। लोगोंमें यह घारणा फैल चुकी थी कि मैं विश्वासशील और अपेक्षाकृत अच्छा आदमी हूं। इस कारण नये रसोइयेको मेरे ही घरमें चलनेवाली गन्दगी भयानक मालूम हुई।

लगभग वारह बजेका समय था। ऐसे समय रसोइया हांफता-हांफता ऑफिसमें आया और मुझसे वोला — "आपको कुछ देखना हो तो खड़े पैरों घर चलिये।"

मैंने कहा — "इसका क्या मतलव ? तुझे यह तो वताना चाहिये कि काम क्या है। ऐसे समय मेरे लिए घर जाने और देखनेकी वात क्या हो सकती है ?"

"नहीं चलेंगे तो पछतायेंगे। मैं इससे अधिक आपको और कुछ कहना नहीं चाहता।"

उसकी दृढ़तासे मैं खिचा। अपने कारकुनको लेकर घरकी ओर चला। रसोइया आंगे-आगे चल रहा था।

घर पहुंचने पर वह मुझे दुमंजिले पर ले गया। जिस कमरेमें मेरा वह साथी रहता था, उसकी ओर इशारा करके वोला — "यह कमरा खोलकर देखिये।"

अव मैं समझा। मैंने कमरेका दरवाजा खटखटाया।

जवाव क्योंकर मिलता? मैंने बहुत जोरसे दरवाजा खटखटाया। दीवार कांप उठी। दरवाजा खुला। अन्दर मैंने एक बदचलन औरत देखी। मैंने उससे कहा— "बहन, तू तो यहांसे चली ही जा। अब फिर कभी इस घरमें पैर मत रखना।"

साथीसे कहा — "आजसे तुम्हारा और मेरा सर्वंघ समाप्त हुआ। मैं खूव ठगाया और वेवकूफ बना। मुझे मेरे विश्वासका ऐसा बदला तो न मिलना चाहिये था।"

साथी भड़क उठा। मेरी संबंपोल खोल देनेकी मुझे धमकी दी।

"मेरे पास छिपी हुई कोई वात है ही नहीं। मैंने जो कुछ भी किया हो, सो तुम खुशी-खुशी प्रकट करना। लेकिन तुम्हारे साथका मेरा सम्बन्व समाप्त होता है।"

साथी अधिक भड़का। मैंने पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्टकी मदद मांगनेका विचार किया। साथी ठण्डा पड़ा। उसने माफी मांगी और तुरन्त ही घर छोड़कर जाना कबूल किया। घर छोड़ा।

इस घटनाने ठीक समय पर मुझे सावधान कर दिया। इसके वाद ही मैं यह स्पष्ट रूपसे देख सका कि उक्त साथी मेरे लिए मोहरूप और अनिष्ट था। साथीका चाल-चलन अच्छा न था। फिर भी मैंने यह मान लिया ा कि वह मेरे प्रति वफादार है। उसे सुधारनेका प्रयत्न करनेमें मैं खुद करीव-करीव बुराईमें फंस गया था। मैंने अपने हितैषियोंकी सलाहका निरादर किया था। मोहने मुझे बुरी तरह अधा बना दिया था।

अगर इस आकस्मिक घटनाके कारण मेरी आंख न खुली होती, मुझे सत्यका पता न चला ोता, तो संभव है कि जो आत्म-समर्पण में कर सका हूं, सो करनेमें मैं कभी समर्थ न होता; मेरी सेवा सदा अधूरी रहती।

लेकिन जिसे राम रखे उसे कौन चखे? मेरी निष्ठा शुद्ध थी। इस कारण अपनी भूलोंके बावजूद में वच गया।

उस रसोइयेको तो मानो ईश्वरने ही प्रेरित किया था! वह रसोई वनाना जानता न था। वह मेरे यहां रह न सकता था। लेकिन अगर वह न आता तो दूसरा कोई मुझे जाग्रत नहीं कर सकता था। इतनी सेवा करके रसोइयेने उसी दिन और उसी क्षण रुखसत चाही:

"मैं आपके घरमें नहीं रह सकता। आप भोले ठहरे। यहां मेरा काम नहीं।"

मैंने आग्रह न किया।

अव मुझे खयाल आया कि उस कारकुनके प्रति मेरे दिलमें शक पैदा करनेवाला मेरा यह साथी ही था। मैंने उसके साथ न्याय करनेकी वहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे संपूर्ण रूपसे कभी संतुष्ट न कर सका। मेरे लिए यह सदा ही दु:खकी वात रही। टूटे वरतनको कितनी ही मजबूर्ताके साथ क्यों न जोड़ो, फिर भी वह जोड़ा हुआ ही माना जायगा, साबुत हरगिज नहीं।

#### ४२. देशकी ओर

अव मैं दक्षिण अफीकामें तीन साल रह चुका था। मैं लोगोंको पहचानने लगा था। लोग मुझे पहचानने लगे थे। सन् १८९६ में मैंने छः महीनोंके लिए देश जानेकी इजाजत चाही। मैंने देखा कि मुझे दक्षिण अफीकामें लम्बे समय तक रहना होगा। कह सकते हैं कि मेरी वकालत वहां ठीक चल रही थी। सार्वजनिक कामोंमें लोग मेरी उपस्थितिकी आवश्यकता अनुभव करते थे। मैं भी इसे अनुभव करता था। इसलिए मैंने दक्षिण अफीकामें परिवारके साथ रहनेका निश्चय किया और इसके लिए देश जाकर आना ठीक समझा। साथ ही यह भी खयाल आया कि देश जानेसे कुछ सार्वजनिक काम हो सकेगा। ऐसा लगा कि देशमें लोकमत तैयार करके इस प्रश्नके विषयमें अधिक दिलचस्पी पैदा की जा सकती है।

सन् १८९६ के मध्यमें मैं 'पोंगोला' स्टीमरमें देशके लिए रवाना हुआ। यह स्टीमर कलकत्ते जानेवाली थी।

स्टीमरके कप्तानसे मित्रता हुई। वह प्लीमय ब्रदरके सम्प्रदायका या। इस कारण हमारे बीच अच्यात्म-विद्याकी वार्ते ही अधिक हुई। उसने नीति और धर्मश्रद्धाके बीच भेद किया। जिसमें नीति पर पहरा देना पड़े, वह धर्म उसे नीरस मालूम हुआ। हम एक-दूसरेको अपनी वात समझा न सके। मैं अपने इस विचारमें दृढ़ बना कि धर्म और नीति एक ही वस्नुके वाचक हैं।

चीवीस दिनके अंतर्मे यह आनन्ददायिनी यात्रा समाप्त हुई, और मैं हुगलीके सींदर्यको निरखता हुआ कलकत्ते उतरा। उसी दिन मैंने वम्बईका टिकट कटाया।

#### ५: देशमें कार्य

# ४३. हिन्दुस्तानमें

कलकत्तेसे वम्बई जाते हुए बीचमें प्रयाग पड़ता था। वहां ट्रेन ४५ मिनट ठहरती थी। इस बीच मेंने शहरमें एक चक्कर लगा लेनेका विचार किया। मुझे केमिस्टकी दुकानसे दवा भी खरीदनी थी। दवा देनेमें उसने काफी समय ले लिया। स्टेशन पहुंचते ही मैंने देखा कि गाड़ी चल पड़ी है।

में होटलमें ठहर गया और वहींसे अपना काम शुरू करनेका निश्चय किया।

मैंने प्रयागके 'पायोनियर' पत्रके सम्पादकके नाम मुलाकातके लिए चिट्ठी लिखी। उन्होंने मुझे तुरन्त ही मिलनेको लिखा। में खुश हुआ। उन्होंने मेरी वातें घ्यानसे सुनीं। कहने लगे कि मैं जो भी कुछ लिखूंगा, उस पर वे तुरन्त ही अपनी टिप्पणी देंगे, और बोले — "लेकिन मैं आपसे यह नहीं कह सकता कि आपकी सब मांगोंको मैं स्वीकार कर ही सकूंगा।" मैंने उनसे शुद्ध न्यायके अतिरिक्त न तो कुछ मांगा और न कुछ चाहां।

वाकीका दिन मैंने प्रयागके भव्य त्रिवेणी संगमका दर्शन करनेमें और अपने सामने पड़े कामका विचार करनेमें विताया।

वम्बईसे बिना रुके मैं राजकोट पहुंचा और एक पुस्तिका लिखनेकी तैयारी की। उसे हरा पुट्ठा चढ़ाया था। इसलिए बादमें वह 'हरी पुस्तिका' के नामसे प्रसिद्ध हुई। उसमें मैंने जान-बूझकर दक्षिण अफीकाके भारतीयोंकी स्थितिका एक सौम्य चित्र खींचा था।

'हरी पुस्तिका' की प्रतियां समूचे हिन्दुस्तानके अखवारों और सभी प्रसिद्ध पक्षोंके लोगोंके नाम भेजी थीं। 'पायोनियर' में उस पर सबसे पहले लेख प्रकाशित हुआ। उसका सार विलायत पहुंचा और सारका सार फिर रायटरकी मारफत नाताल पहुंचा। वह तार तो केवल तीन पंक्तियोंका था।

इन्हीं दिनों वम्बईमें पहली वार महामारीका प्रकोप हुआ। चारों ओर घवराहट फैल रही थी। राजकोटमें भी महामारीके फैलनेका डर था। मुझे लगा कि मैं आरोग्य-विभागमें ठीक तरहसे काम कर सकता हूं। मैंने अपनी सेवा स्टेटको देनेकी वात लिखी। स्टेटने कमेटी बैठाई और मुझे उसमें स्थान दिया। मैंने पाखानोंकी सफाई पर जोर दिया और कमेटीने गली गलीमें जाकर पाखानोंकी जांच करनेका निश्चय किया। गरीव लोगोंने

अपने पालानोंकी जांच करानेमें जरा भी आनाकानी नहीं की; यही नहीं, विल्क उन्हें जो सुधार सुझाये गये, उन पर उन्होंने अमल भी किया। लेकिन जब हम सरकारी अधिकारियोंके घरोंकी जांचके लिए निकले, तो कई जगहोंमें तो हमें पालानोंको जांचनेकी इजाजत भी न मिली। सुधारकी तो वात ही क्या थी?

कमेटीको ढेढ़ोंकी वस्तीमें भी जाना तो या ही। कमेटीके सदस्योंमें से केवल एक सदस्य मेरे साथ वहां जानेको तैयार हुए। मुझे तो ढेढ़ोंकी वस्ती देखकर सानन्द आश्चर्य ही हुआ। ढेढ़ोंकी वस्तीमें मैं उस दिन जीवनमें पहली वार गया था। ढेढ़ भाई-वहन हमें देखकर अचम्भेमें आ गये। उनकी वस्तीमें पाखाने तो थे नहीं, फिर भी इजाजत लेकर मैं उनके घरोंमें गया और घरोंकी तथा आंगनकी सफाई देखकर खुश हो गया। घरके अन्दर सव लिपा हुआ देखा। आंगन बुहारा हुआ था और जो थोड़े वरतन थे वे साफ और चमचमाते हुए थे।

# ४४. राजनिष्ठा और शुश्रूषा

मैंने अपने अन्दर जितनी शुद्ध राजनिष्ठाका अनुभव किया है, दूसरोंमें मुहिकलसे ही उतनी राजनिष्ठा देखी है। इस राजनिष्ठाकी जड़में सत्य-विययक मेरा स्वाभाविक प्रेम था। राजनिष्ठाका या दूसरी किसी वस्तुका दिखावा मुझसे कभी हो ही न सका। उन दिनों भी मैं ब्रिटिश राजनीतिमें दोष तो देखता था, फिर भी कुल मिलाकर मुझे वह नीति अच्छी मालूम होती थी।

दक्षिण अफ्रीकामें मैं उलटी नीति पाता था। वहां रंगद्वेप देखता था। मैं मानता था कि यह क्षणिक और स्थानिक है, इसलिए राजनिष्ठामें मैं अंग्रेजोंकी प्रतिस्पर्धा करनेका यत्न करता था। वड़ी मेहनत और लगनके साथ मैंने अंग्रेजोंके राष्ट्रगीतका स्वर सीख लिया। और जव-जव भी विना आडम्बरके वफादारी जतानेके अवसर आते, मैं उनमें सम्मिलित होता था।

मैं अपने परिवारके वालकोंको 'गाँड सेव दि किंग' सिखाता था।
ट्रेनिंग कॉलेजके विद्यार्थियोंको मैंने यह गीत सिखाया था। लेकिन आगे
चलकर मुझे यह गीत गाना खला। जैसे-जैसे अहिसाके वारेमें मेरे विचार
प्रवल होते गये, वैसे-वैसे मैं अपनी वाणी और विचारों पर अधिक अंकुश
रखने लगा। मैंने अपने मित्र डाँ० वूथके सामने अपनी कठिनाई रखी।
उन्होंने भी कवूल किया कि अहिसक आदमीको इसे गाना शोभा नहीं देता।

राजकोटमें दक्षिण अफीकाका मेरा काम चल रहा था, उस वीच मैं वम्बई हो आया। पहले न्यायमूर्ति रानडेसे मिला और वादमें जिस्ट्स वदरहीन तैयवजीसे मिला। दोनोंने मुझे सर फीरोजशाहसे मिलनेकी सलाह दी। मैं उनसे मिलनेकी सलाह दी। मैं उनसे मिलनेकी सलाह दी। मैं उनसे मिलनेको भी तैयार ही था। लेकिन 'वम्बईके वेताजके बादशाह'ने मुझे डराया नहीं। पिता जिस प्रेमके साथ अपने नौजवान पुत्रसे मिलता है, उसी तरह वे मुझसे मिले। उन्होंने मेरी वात सुन ली और कहा—"गांघी, तुम्हारे लिए मुझे आम सभा करनी होगी। तुम्हारी मदद करनी चाहिये।" और मुंशीसे सभाका दिन निश्चित करनेको कहा। मुझे आदेश हुआ कि मैं सभाके एक दिन पहले उनसे मिल लूं। मैं निर्भय होकर मन ही मन खुश होता हुआ घर पहुंचा।

वम्बईकी इस यात्राके दिनोंमें मैं वहां अपने वहनोईसे मिलने गया। वे वीमार थे। उनकी स्थित गरीवीकी थी। मैं वहन-बहनोईको लेकर राजकोट पहुंचा। वीमारी अनुमानसे अधिक गंभीर हो गई। मैंने उन्हें अपने कमरेमें टिकाया। मैं सारा दिन उनके पास ही रहने लगा। रातमें भी जागना पड़ता था। उनकी सेवा करते हुए मैं दक्षिण अफीकाका काम कर रहा था। वहनोईका स्वगंवास हो गया। लेकिन उनके अंतिम दिनोंमें सुझे उनकी सेवा करनेका अवसर मिला, इससे मुझे अत्यधिक सन्तीष हुआ।

जिस तरह वफादारीका गुण मुझमें स्वामाविक था, उसी तरह 
गुश्रूपाका भी था। वीमार अपने हो या विराने, मुझे उनकी सेवा करनेका 
शांक था। गुश्रूपाके इस शौकने आगे चलकर विशाल रूप घारण किया। 
यह शौक आगे इतना वढ़ा कि इसके पीछे में अपना घंघा छोड़ता, अपनी 
धर्मपत्नीको लगाता और समूचे घरको लगा देता। इस वृक्तिको मैंने शौकका 
नाम दिया है, क्योंकि मैं देख सका हूं कि ये गुण जब आनन्ददायक होते 
हैं तभी टिक सकते हैं। जिस सेवाम आनन्द नहीं आता वह न सेवकको 
फलती है, न सेव्यको रुचती है। जिस सेवाम आनन्द आता है उस सेवाकी 
गुलनामें ऐश-आराम या धनोपार्जन आदि कार्य तुच्छ प्रतीत होते हैं।

### ४५. बम्बई-पूनामें सभा

वहनोईके देहान्तके दूसरे ही दिन मुझे वम्बईकी समाके लिए जाना था। सार्वजनिक सभाके लिए अपने भाषण पर विचार करने जितना समय मुझे मिला ही न था। मैं मन ही मन यह सोचता हुआ वम्बई पहुंचा कि ईरवर मुझे जैसे-तैसे निवाह लेगा। भाषण लिखनेका तो मुझे स्वप्नमें भी खयाल न था।

सभाकी तारीखके अगले दिन शामको पांच वर्जे मैं आज्ञानुसार सर फीरोजशाहके ऑफिसमें हाजिर हुआ। उन्होंने मुझे भापण लिखकर पढ़नेकी आवश्यकता समझायी। मैंने भाषण लिखा और छपाया।

मैंने सभामें कांपते-कांपते अपना भाषण शुरू किया, लेकिन मैं हारा; ऊंची आवाजसे पढ़ न सका। मैंने अपना भाषण अपने पुराने मित्र केशवराव देशपाण्डेके हाथमें रख दिया। लेकिन उससे काम न चला। प्रेक्षकोंने वाच्छा की इच्छा प्रकट की। वे उठे। सभा तुरन्त शांत हो गई और सभाजनोंने अथसे इति तक भाषण सुना। सर फीरोजशाहको मेरा भाषण अच्छा लगा। मुझे गंगा नहाने जितना संतोप हुआ।

सर फीरोजशाहने मेरा रास्ता आसान कर दिया। वस्वईसे मैं पूना गया। मुझे मालूम था कि पूनामें दो पक्ष थे। मुझे तो सवकी मदद लेनी थी। लोकमान्यसे मिला। उन्हें मेरा यह निचार पसन्द पड़ा। मुझे प्रोफेसर भाण्डारकर और प्रोफेसर गोखलेसे मिलनेको कहा। मैं गोखलेके पास गया। वे मुझसे वड़े प्रेमसे मिले और उन्होंने मुझको अपना वना लिया। उनके साथ भी मेरा यह पहला परिचय था। लेकिन न जाने क्यों ऐसा लगा मानो हम पहले भी मिल चुके हों। सर फीरोजशाह मुझे हिमालय-जैसे लगे। लोकमान्य समुद्र-जैसे लगे। गोखले गंगा-जैसे लगे। उसमें मैं नहा सकता था। हिमालय पर चढ़ा नहीं जाता। समुद्रमें डूवनेका भय रहता है। लेकिन गंगाकी गोदमें तो खेला जा सकता है। उसमें डोंगियां लेकर सैर की जा सकती है। राजनीतिक क्षेत्रमें गोखलेने मेरे हृदयमें जीते-जी जो स्थान वनाया और देहान्तके वाद आज भी उनका जो स्थान वना हुआ है, वैसा और कोई नहीं वना सका।

रामकृष्ण भाण्डारकरने मेरा स्वागत उसी भावसे किया, जिस भावसे पिता पुत्रका करता है। तटस्य सभापतिके वारेमें मेरे आग्रहकी वात सुनकर

<sup>\*</sup> सर दीनशा वाच्छा।

उनके मुहसे सहज ही यह उद्गार निकला कि, 'वस, यही ठीक है।' वे सभापति-पद स्वीकार करनेको तैयार हो गये। विना किसी होहल्ले और दिखावेके एक सादे मकानमें पूनाके इस विद्वान और त्यागी मंडलने सभा की और मुझे सम्पूर्ण प्रोत्साहनके साथ विदा किया।

वहांसे मैं मद्रास गया। मद्रास तो पागल ही हो गया। वहां कइयोंके प्रेम और उत्साहका मैंने इतना अधिक अनुभव किया कि यद्यपि वहां सबके साथ मुख्यतः अंग्रेजीमें ही बोलना पड़ता था, फिर भी मुझे घरके जैसा ही मालूम हुआ। वे कौनसे बन्धन हैं, जिन्हें प्रेम तोड़ न सकता हो?

#### ४६. 'जल्दी वापस लौटो'

मद्राससे मैं कलकत्ते गया। कलकत्तेमें मेरी मुश्किलोंका पार न रहा। मैं सुरेन्द्रनाथ वैनर्जीसे मिला। उन्होंने कहा — "मुझे डर है कि लोग आपके काममें दिलचस्पी नहीं लेंगे।" उन्होंने जिनके नाम वताये उन सज्जनोंसे में मिला। वहां मेरी दाल न गली। मेरी मुश्किलें बढ़ती जाती थीं। 'अमृतवाजार पित्रका' के कार्यालयमें गया। वहां भी जो सज्जन मुझे मिले, उनका यह खयाल हो गया था कि मैं कोई रमता राम हूं। 'वंगवासी'ने तो हद कर दी। मुझे एक घण्टे तक वैठाये ही रखा। सम्पादक महोदय दूसरोंसे वातें करते जाते थे; लोग लौटते जाते थे; लेकिन सम्पादक मेरी ओर देखते तक न थे। एक घण्टे तक राह देखनेके वाद जव मैंने अपना प्रश्न छेड़ा, तो उन्होंने कहा — "आप देखते नहीं हैं, हमारे सामने कितना काम पड़ा है! आपके जैसे तो हमारे यहां बहुतेरे आते रहते हैं। अच्छा यही है कि आप यहांसे विदा हो जायं। हमें आपकी वात नहीं सुननी है।"

मैं हारा नहीं। अपने रिवाजके मुताविक मैं अंग्रेजोंसे भी मिला। 'इंग्लिंगमैन'के मि॰ सॉण्डर्सने मुझे अपनाया। उनका ऑफिस मेरे लिए खुल गया। उनका अखवार मेरे लिए खुल गया। उन्होंने अपने अग्रलेखमें घटा-वढ़ी करनेकी स्वतंत्रता भी मुझे दी। हमारे वीच स्नेह स्थापित हुआ। उन्होंने मुझे वचन दिया कि उनसे जितनी मदद वन पड़ेगी, वे करेंगे। उन्होंने अपना यह वचन अक्षरशः पाला और अपनी तवीयत विगड़ने तक उन्होंने मेरे साथ पत्र-व्यवहार जारी रखा। मेरे जीवनमें ऐसे अनपेक्षित मीठे सम्बन्ध अनेक बंधे हैं। मि॰ सॉण्डर्सको मेरी जो चीज पसन्द आई, वह यी अतिशयोक्तिका अभाव और सत्य-परायणता। उन्होंने मुझसे उलटी-

सीघी जिरह करनेमें कोई कसर न रखी। इसमें उन्होंने देखा कि दक्षिण अफ्रीकाके गोरोंके पक्षको निष्पक्षतासे पेश करनेमें और उसकी तुलना करनेमें मैने कोई कसर नहीं रखी थी।

मेरा अनुभव मुझसे कहता है कि प्रतिपक्षीको न्याय देकर हम अपने लिए जल्दी न्याय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अन्पेक्षित मदद मिल जानेसे कलकत्तेमें भी सार्वजनिक समा करनेकी आशा बंघी। इतनेमें डरवनका एक तार मिला:

"पार्लियामेंट जनवरीमें वैठेगी। जल्दी वापस लीटो।"

西部河利河

इस कारण अखबारोंके लिए एक पत्र लिखकर और फौरन रवाना होनेकी जरूरत वताकर मैंने कलकत्ता छोड़ा।

दादा अब्दुल्लाने स्वयं 'कुरलैंड' नामक एक स्टीमर खरीदी थी। उसमें मुझे और मेरे परिवारको मुफ्त ले जानेका उन्होंने आग्रह किया। मैंने आभार-सहित अपनी स्वीकृति दी और दिसम्बरके आरम्भमें अपनी धर्मपत्नी, दो लड़कों और अपने स्वर्गीय बहनोईके एकमात्र लड़केको लेकर मैं 'कुरलैंड 'में दूसरी बार दक्षिण अफ्रीकाके लिए रवाना हुआ। इस स्टीमरके साथ ही 'नादरी' नामकी दूसरी स्टीमर भी रवाना हुई। दादा अव्दुल्ला उसके एजेण्ट थे। दोनों स्टीमरोंमें मिलकर लगभग आठ सी हिन्दुस्तानी मुसाफिर थे। उनमें से आधेसे अधिक लोग ट्रान्सवाल जानेवाले थे।

# ६ : दक्षिण अफ्रीकामें दूसरी बार

# ४७. तूफानके आसार

चूंकि हिन्दू घरोंमें छोटी उमरमें ही विवाह हो जाते हैं, और चूंकि मध्यम श्रेणीके लोगोंमें अधिकतर पित शिक्षित और पत्नी अशिक्षित होती है, इसिए पित-पत्नीके जीवनमें अन्तर रहता है और पितको पत्नीका शिक्षक वनना पड़ता है। मुझे अपनी घमंपत्नीकी और वालकोंकी पोशाकका, खान-पानका और वोलचालका घ्यान रखना होता था। मुझे उन्हें रहन-सहन सिखानी होती थी। उस समयके कुछ संस्मरण अव भी मुझे हंसाते हैं।

में जिन दिनोंकी वात लिख रहा हूं, उन दिनों में यह मानता था कि सम्य लोगोंमें अपनी गिनती करानेके लिए हमारा वाह्याचार जहां तक वने वहां तक यूरोपियनोंसे मिलता हुआ होना चाहिये। ऐसा करनेसे ही लोगों पर प्रभाव पड़ता है और विना प्रभाव पड़े देशसेवा नहीं हो सकती।

इसिलए पत्नीकी और वालकोंकी पोशाक मैंने ही पसन्द की। जहां यूरोपियन पोशाकका अनुकरण करना विलकुल अनुचित प्रतीत हुआ वहां पारसी पोशाकका किया। पत्नीके लिए पारसी वहनोंके ढंगकी साड़ियां खरीदीं; वच्चोंके लिए पारसी कोट-पतलून लिये। सबके लिए वूट और मोजे तो जरूरी थे ही। पत्नीको और वालकोंको भी ये दोनों चीजें कई महीनों तक अच्छी न लगीं। लेकिन उन्होंने लाचार होकर पोशाकके इन परि-वर्तनोंको स्वीकार किया। इतनी ही लाचारीसे और उससे भी अधिक अनिच्छासे उन्होंने खाते समय छुरी-कांटेका उपयोग शुरू किया। और, जब मेरा मोह नष्ट हुआ तो उन्होंने फिरसे वूट, मोजों और छुरी-कांटे आदिका त्याग किया। जिस प्रकार शुरूके फेरफार दुःखदायी थे, उसी प्रकार बादत पड़नेके बाद उनका त्याग भी दुःखदायी था। लेकिन इस समय मैं देख रहा हूं कि हम सब सम्यताकी कैंचुल उतार कर हलके हो गये हैं।

हमारी स्टीमर दूसरे वन्दरगाहोंमें ठहरे विना सीघी नाताल पहुंचने-वाली थी। इसलिए हमें सिर्फ अठारह दिनकी यात्रा करनी थी। अभी हमारे पहुंचनेमें तीन या चार दिन वाकी थे कि इतनेमें समुद्रमें भयंकर तूफान उठा; मानो मुकाम पर पहुंचते ही जिस भावी तूफानका हमें सामना करना था, उसकी यह एक चेतावनी ही थी। तूफान इतना तेज था

और इतनी देर तक रहा कि मुसाफिर घवरा उठे।

दु:खमें सब एक हो गये। सारे भेद भूल गये। हृदयसे ईश्वरको याद करने लगे। हिन्दू-मुसलमान सब साथ मिलकर ईश्वरका स्मरण करने लगे।

इस चिन्तामें कोई चौबीस घंटे बीते होंगे। आखिर बादल विखरे। सूर्यनारायणने दर्शन दिये। कप्तानने कहा — "तूफान चला गया है।"

लोगोंके चेहरों परसे चिन्ता दूर हुई और उसके साथ ही ईश्वर भी लुप्त हो गया! फिरसे मायाका आवरण चढ़ गया।

लेकिन इस तूफानने मुझे यात्रियोंमें ओतप्रोत कर दिया था। मुझे समुद्र लगता नहीं, चक्कर आते नहीं। इस कारण मैं यात्रियोंके बीच निभय होकर घूम सकता था, उन्हें आश्वासन दे सकता था, और कप्तानकी भविष्यवाणी सुनाता था। यह स्नेह-सम्बन्ध मेरे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। हमने १८ या १९ दिसम्बरको डरवनकी खाड़ीमें लंगर डाला। 'नादरी' भी उसी दिन पहुंची।

#### ४८. तूफान

दक्षिण अफीकाके वन्दरगाहोंमें यात्रियोंके आरोग्यकी पूरी जांच की जाती है। अगर रास्तेमें किसीको कोई संकामक रोग हुआ हो, तो स्टीमरको सूतकमें — क्वारंटीनमें — रखते हैं। डॉक्टरने जांच-पड़ताल करके हमारी स्टीमरके लिए पांच दिनका सूतक सूचित किया। किन्तु इस सूतकके आदेशका हेतु केवल आरोग्य न था। डरवनके गोरे नागरिक हमें वापस भगा देनेका आन्दोलन कर रहे थे। अतएव उनका यह आन्दोलन भी उक्त आदेशका एक कारण था।

गोरे लगातार जंगी सभायें कर रहे थे। दादा अव्दुल्लाके नाम घम-किया भेजते थे। लेकिन वे किसीकी घमकीसे डरनेवाले जीव न थे। हमारे नाम भी घमकियां आईं। में यात्रियोंमें खूब घूमा। उनको घीरज बंघाया। बड़े दिनका त्योहार आया। उस अवसर पर कप्तानने पहले दर्जेके मुसा-फिरोंको दावत दी। दावतके वाद मैंने पश्चिमकी सम्यता पर भाषण किया। लेकिन मेरा दिल तो उस लड़ाईमें लगा हुआ था, जो डरवनमें चल रही थी।

इस हमलेका केन्द्रविदु मैं था। मुझ पर दो आरोप थे:

१. मैंने हिन्दुस्तानमें नातालवासी गोरोंकी अनुचित निन्दा की थी;

२. मैं नातालको हिन्दुस्तानियोंसे भर देना चाहता था।

लेकिन मैं स्वयं विलकुल निर्दोप था। मैंने किसीको नाताल जानेके लिए ललचाया न था। और मैंने हिन्दुस्तानमें नातालके अंग्रेजोंके वारेमें ऐसा एक भी शब्द नहीं कहा था, जो में नातालमें कह न चुका होऊं। इसलिए में पश्चिमी सम्यताके वारेमें सोचा करता था। मैंने उसे मुख्यतः हिंसक कहा था; और पूर्वकी सम्यताको अहिंसक वताया था। वहुत करके कप्तानने ही पूछा:

"गोरे जिस तरहकी धमकी दे रहे हैं, उसी तरह अगर वे आपको चोट पहुंचायें, तो आप अपने अहिंसक सिद्धान्तोंका अमल किस तरह करेंगे?"

मैंने जवाब दिया — "मुझे आशा है कि उन्हें माफ करनेकी और उन पर मुकदमा न चलानेकी हिम्मत और वृद्धि ईश्वर मुझे देगा। आज भी मेरे मनमें उनके लिए रोष नहीं है। मुझे उनका अज्ञान और उनकी संकु-चित दृष्टि देखकर खेद होता है। मैं मानता हूं कि वे जो कह रहे हैं और कर रहे हैं, वह उचित ही है ऐसा वे शुद्ध भावसे समझते हैं। इसलिए मेरे निकट रोषका कोई कारण नहीं रहता।" पूछनेवाला हंसा।

आखिर २३ वें दिन अर्थात् सन् १८९७ के जनवरी महीनेकी १३ वीं तारीखके दिन स्टीमरको मुक्ति मिली और यात्रियोंके लिए उतरनेका हुक्म जारी हुआ।

#### ४९. कसौटी

यात्री उतरे। लेकिन मेरे वारेमें मि० एस्कम्बने, जो उन दिनों मंत्रि-मण्डलमें थे, कप्तानके नाम संदेश भेजा था कि — "गांधीको और उनके परिवारको शामके समय उतारना। उनके विरुद्ध गोरे बहुत उत्तेजित हो गये हैं और उनकी जान जोखिममें है।"

कप्तानने मुझे इस संदेशकी खबर दी। मैंने वैसा करना कवूल किया। लेकिन इस संदेशको मिले अभी आघा घण्टा भी न हुआ था कि इतनेमें मि॰ लॉटन आये और कप्तानसे मिलकर उससे वोले — "अगर मि॰ गांधी मेरे साथ चलें, तो मैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी पर ले जाना चाहता हूं। स्टीमरके एजेण्टके वकीलके नाते मैं आपसे कहता हूं कि मि॰ गांधीके वारेमें जो संदेश आपको मिला है उससे आप मुक्त हैं।" फिर वे मेरे पास आये और मुझसे कुछ इस प्रकार वोले: "अगर आपको जिन्दगीका डर न हो, तो मैं चाहता हूं कि मिसेज गांधी और वच्चे गाड़ीमें स्तमजी सेठके घर जायं और आप व मैं सरेआम पैदल रवाना हों। मुझे यह विलकुल नहीं जंचता कि आप अधेरा होन पर चुपचाप शहरमें दाखिल हों। अब तो सब कुछ शांत है। गोरे सब तितर-वितर हो गये हैं।"

में सहमत हुआ। मेरी धर्मपत्नी और वच्चे गाड़ीमें रुस्तमजी सेठके घर गये और सही-सलामत पहुंचे। मैं कप्तानसे विदा होकर मि० लॉटनके साथ उतरा। रुस्तमजी सेठका घर करीव दो मील दूर रहा होगा।

जैसे ही हम स्टीमरसे उतरे, कुछ लड़कोंने मुझे पहनान लिया और वे 'गांबी, गांबी' चिल्ला उठे। तुरन्त ही दो-चार लोग इकट्ठा हुए और चिल्लाहट वढ़ी। मि॰ लॉटनने रिक्शा मंगाई। मुझे तो उसमें वैठना कभी अच्छा न लगता था। यह मेरा पहला ही अनुभव होनेको था। लेकिन लड़के क्योंकर वैठने देते? उन्होंने रिक्शावालेको वमकाया। वह भाग खड़ा हुआ।

हम आगे वढ़े। भीड़ वढ़ती गई। भीड़ने मुझे मि० लॉटनसे अलग कर दिया। फिर मुझ पर कंकरों और सड़े अंडोंकी झड़ी लग गई। किसीने मेरी पगड़ी उड़ा दी और लातें शुरू हुई।

मुझे गर्शे आ गया। मैंने पासके घरकी जाफरी थाम्कर सांस ली।

वहां खड़े रहनेकी जुगत तो थी ही नहीं। तमाचे पड़ने लगे।

इतनेमें पुलिसके वड़े अधिकारीकी स्त्री, जो मुझे पहचानती थी, उस रास्तेसे गुजरी। मुझे देखते ही वह मेरे पास आकर खड़ी हो गई और उस समय घूप नहीं थी तो भी उसने अपना छाता खोल दिया। इससे भीड़ कुछ नरम पड़ी। अब प्रहार करने हों तो मिसेज अलैक्जेंडरको वचाकर ही किये जा सकते थे।

इस वीच मुझ पर मार पड़ते देखकर कोई हिन्दुस्तानी नीजवान पुलिस-थाने पर दोड़ गया। सुपरिण्टेण्डेण्टने मुझे वचानेके लिए एक दस्ता भेजा। वह समय पर आ पहुंचा। मेरा रास्ता पुलिस-थानेके पाससे ही जाता था। सुपरिण्टेण्डेण्टने मुझे थानेमें आश्रय लेनेकी सलाह दी। मैंने इनकार किया।

दस्तेके साथ रहकर मैं सही-सलामत पारसी रुस्तमजीके घर पहुंचा। मेरी पीठ पर अंघी मार पड़ी थी। सिर्फ एक जगह थोड़ी चोट लगी थी। स्टीमरके डॉक्टर वहीं हाजिर थे। उन्होंने मेरी अच्छी शुश्रूपा की।

यों अन्दर शांति थी, लेकिन वाहर तो गोरोंने घरको घेर लिया था। शाम पड़ चुकी थी। सुपरिण्टेण्डेण्ट वहां पहुंच गये थे और भीड़को विनोद द्वारा वशमें रखनेका यत्न कर रहे थे।

फिर भी वे निश्चित नहीं थे। उन्होंने मेरे पास संदेशा भेजा— "अगर आप अपने मित्रके घर और सम्पत्तिको तथा अपने परिवारको वचाना चाहते हैं, तो आपको मेरी सूचनाके अनुसार इस घरसे छिपे तौर पर भाग जाना चाहिये।"

भागनेके काममें जलझ जानेसे मैं अपने घावोंको भूल गया। मैंने हिन्दुस्तानी सिपाहीकी पोजाक पहनी। साथमें दो डिटेक्टिव (जासूस) थे; उन्होंने भी अपनी पोशाकका रूप वदला। गलीके नाके पर गाड़ी खड़ी थी, उसमें वैठाकर वे मुझे अब उसी थानेमें ले गये, जहां सुपरिण्टेण्डेण्टने मुझे आश्रय लेनको कहा था। मैंने सुपरिण्टेण्डेण्ट और खुफिया पुलिसके अधिकारियोंका आभार माना।

इस प्रकार जब एक ओर मुझे ले जाया जा रहा था, तब दूसरी ओर सुपरिण्टेण्डेण्ट भीड़से गीत गवा रहे थे। जब मेरे सही-सलामत थाने पहुंचनेकी खबर उन्हें मिली तब उन्होंने भीड़से कहा — "आपका शिकार तो इस दुकानमें से सही-सलामत निकल भागा है।" भीड़के कुछ लोग गुस्सा हुए, कुछ हंसे। बहुतोंने इस बातको माननेसे इनकार किया।

सुपरिण्टेण्डेण्टकी सूचनासे भीड़ने अपने प्रतिनिधि नियुक्त किये। वे पारसी रुस्तमजीके मकानकी जांच-पड़ताल करके लीटे और भीड़को निराशा-जनक खबर सुनाई। सब कोई सुपरिण्टेण्डेण्टकी समय-सूचकता और चतु-राईकी स्तुति करते हुए, किन्तु मन ही मन कुछ गुस्सा होते हुए विखर गये।

मि॰ चेम्बरलेनने तार भेजकर यह सूचित किया कि मुझ पर हमला करनेवालों पर मुकदमा चलाया जाय और ऐसी व्यवस्था की जाय, जिससे मुझे न्याय मिले। मि॰ एस्कम्बने मुझे अपने पास बुलाया। मुझे जो चोट पहुंची थी उसके लिए उन्होंने खेद प्रकट किया और हमला करनेवालों पर मुकदमा चलानेकी बात कही।

मैंने जवाव दिया — "मुझे किसी पर मुकदमा नहीं चलाना है। हमला करनेवालोंको सजा दिलानेसे मुझे लाभ क्या? मैं तो उन्हें दोषी भी नहीं मानता। दोष तो अधिकारियोंका और अगर आप मुझे कहनेकी इजाजत दें तो आपका माना जायगा। आप लोगोंको ठीक रास्ते ले जा सकते थे। जब सच्ची हकीकत मालूम होगी और लोग जानेंगे, तो वे पछतायेंगे।"

"तो क्या आप मुझे यह चीज लिखकर देंगे? मुझे मि० चेम्बरलेनको वैसा तार भेजना पड़ेगा। मैं यह नहीं चाहता कि आप जल्दीमें कुछ लिख दें। इतना मैं कबूल करता हूं कि अगर आप हमला करनेवालों पर मुकदमा नहीं चलायेंगे, तो सब कुछ शांत करनेमें मुझे बड़ी मदद मिलेगी और आपकी प्रतिष्ठा तो अवश्य ही बढ़ेगी।"

मैंने जवाव दिया — "इस संबंघमें मेरे विचार स्थिर हो चुके हैं। मेरा यह निश्चय है कि मुझे किसी पर मुकदमा नहीं चलाना है, इसलिए मैं आपको यहीं लिखकर देना चाहता हूं।"

इस प्रकार कहकर मैंने आवश्यक पत्र लिख दिया।

#### ५०. शांति

जिस दिन मैं उतरा था, उसी दिन 'नाताल एडवर्टाइजर' पत्रका प्रतिनिधि मुझसे मिल गया था। उसने वहुतसे प्रश्न पूछे थे और उनके उत्तरमें मैं प्रत्येक आरोपका पूरा-पूरा जवाव दे सका था।

मेरे इस खुलासेका और हमला करनेवालोंके खिलाफ मुकदमा चलानेसे इनकार करनेका इतना अधिक असर पड़ा कि गोरे शर्रामदा हुए। अखवारोंने मुझे निर्दोप वताया और हुल्लड़ मचानेवालोंकी निन्दा की। इस प्रकार परिणाममें मुझे तो लाभ ही हुआ, और मेरा लाभ मेरे कार्यका ही लाभ था। हिन्दुस्तानी कौमकी प्रतिष्ठा बढ़ी और मेरा मार्ग अधिक सरल हुआ। इस घटनाके कारण वकीलके नाते मेरा घंषा भी बढ़ा।

लेकिन इस प्रकार अगर हिन्दुस्तानियोंकी प्रतिष्ठा वड़ी, तो साथ ही उनके प्रति गोरोंका द्वेप भी वड़ा। गोरोंको विश्वास हो गया कि हिन्दुस्तानियोंमें दृढ़तापूर्वक लड़नेकी शक्ति है और इसके साथ ही उनका भय वढ़ गया। नातालकी घारासभामें दो कानून पेश हुए, जिनसे हिन्दुस्तानियोंकी मुसीवतें वढ़ गईँ। एकके कारण हिन्दुस्तानी व्यापारियोंके वन्येको नुकसान पहुंचा, दूसरेके कारण हिन्दुस्तानियोंकी आमद-रफ्त पर कड़ा अंकुश लग गया।

इन कानूनोंने मेरा काम वहुत वढ़ा दिया। झगड़ा आखिर विलायत तक पहुंचा, लेकिन कानून नामंजूर न हुए।

#### ५१. बाल-शिक्षण

जब मैं डरवनमें उतरा उस समय मेरे साथ तीन वालक थे। इन सबको पढ़ाना कहां? गोरोंके लिए जो स्कूल चलते थे, उनमें मैं अपने वच्चोंको भेज सकता था। लेकिन यह सब बतौर मेहरवानी और अपवादके रूपमें ही होता। हिन्दुस्तानी वालकोंको पढ़ानेके लिए छिस्ती मिशनकी पाठशालायें थीं। पर मैं अपने वालकोंको उनमें भेजनेके लिए तैयार न था। वहां दी जानेवाली शिक्षा मुझे पसन्द न थी।

मैं स्वयं वालकोंको पढ़ानेका कुछ प्रयत्न करता था, किन्तु वह अत्यन्त अनियमित था।

में परेशान हुआ। मैंने एक ऐसे अंग्रेजी शिक्षकके लिए विज्ञापन दिया, जो मेरी रुचिके अनुसार वच्चोंको शिक्षण दे सके। एक अंग्रेज महिला मिली; उसे रख लिया और इस तरह गाड़ी कुछ आगे वढ़ी। में वालकोंके साथ सिर्फ गुजरातीमें ही वोलता था। उन्हें देश भेज देनेके लिए में तैयार न था। उन दिनों भी मुझे ऐसा लगा करता था कि छोटे वच्चोंको माता-पितासे अलग न रहना चाहिये। सुव्यवस्थित घरमें वालकोंको जो शिक्षा सहज ही मिलती है, वह छात्रालयोंमें नहीं मिल सकती। मेरा वड़ा लड़का काफी सयाना होनेके वाद, अपनी इच्छासे, अहमदावादके हाईस्कूलमें पढ़नेके लिए दक्षिण अफीकासे चला आया था। दूसरे तीन लड़के कभी किसी स्कूलमें गये ही नहीं।

मेरे ये प्रयोग अपूर्ण थे। मैं स्वयं वालकोंको जितना समय देना चाहता था, दे न सका। इस कारणसे और दूसरे अनिवार्य संयोगोंके कारण में उन्हें अपनी इच्छानुसार अक्षरज्ञान न दे सका। इस मामलेमें मेरे सभी लड़कोंकी, न्यूनाधिक प्रमाणमें, मेरे विरुद्ध शिकायत भी रही है। इतना सब होने पर भी मेरी अपनी राय यह है कि उन्हें जो अनुभव-ज्ञान प्राप्त हुआ है, माता-पिताका जैसा सहवास वे प्राप्त कर सके हैं, स्वतंत्रताका जो पदार्थपाठ उन्हें सीखनेको मिला है, वह सब उन्हें न मिलता, यदि मैंने उनको जिस किसी भी स्कूलमें भेजनेका आग्रह रखा होता। वे जैसी सादगी और सेवाभाव सीखे हैं, वैसी सादगी और सेवाभाव वे अपनेमें विकसित न कर सके होते, यदि उन्होंने मुझसे अलग रहकर कृत्रिम शिक्षा पाई होती; उलटे उनकी कृत्रिम रहन-सहन मेरे देशकार्यमें कदाचित् विघ्नरूप ही सिद्ध होती।

इसलिए यद्यपि मैं जितना चाहता था उतना अक्षरज्ञान उन्हें नहीं दे सका, तो भी मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने उनके प्रति अपने धर्मका यथाशिक्त पालन नहीं किया है, और न मुझे इसका कोई पश्चात्ताप ही होता है।

# ५२. सेवावृत्ति

मेरा घंघा ठीक चल रहा था, किन्तु उससे मुझे सन्तोष न था। मनमें वरावर यह उघेड़-बुन चलती ही रहती थी कि जीवन अधिक सादा होना चाहिये, कुछ-न-कुछ शारीरिक सेवाकार्य होना चाहिये।

इतनेमें एक दिन एक अपंग कोढ़ी, जो गलित कुष्ठसे पीड़ित था, घर आ पहुंचा। उसे खाना देकर विदा कर देनेकी मेरी हिम्मत न पड़ी। उसे एक कमरेमें टिकाया। उसके घाव साफ किये और उसकी सेवा की। लेकिन यह काम इसी तरह लम्बे समय तक चल नहीं सकता था। उसे हमेशाके लिए घरमें रखनेकी सुविधा न थी, मुझमें हिम्मत भी न थी। मैंने उसे गिरमिटियोंके लिए चलनेवाले सरकारी अस्पतालमें भेज दिया।

लेकिन इससे मुझे तसल्ली न हुई। शुश्रूपाका ऐसा कोई काम मैं हमेशा कर सकूं, तो कितना अच्छा हो! डॉक्टर वूथ सेण्ट एडम्स मिशनके मुख्य अधिकारी थे। वे हमेशा जो भी कोई उनके पास पहुंचता उसे मुफ्त दवा देते थे। पारसी रुस्तमजीके दानके कारण डॉ॰ वूथकी देखरेखमें एक बहुत छोटा अस्पताल खुला। उसमें दवा देनेके सिलिसिलेमें एकसे दो घण्टेका काम रहता था। मैंने इस कामको अपने सिर पर लेने और अपने समयमें से इतना समय बचानेका निश्चय किया। मेरी वकालतका बहुत-सा काम तो ऑफिसमें बैठकर सलाह देने और दस्तावेज तैयार करनेका अथवा झगड़ें मिटानेका होता था। कुछ मुकदमे मिलस्ट्रेटकी अदालतमें रहते थे। उनमें से ज्यादातर तो ऐसे होते थे, जिनमें झगड़ेकी गुंजाइश नहीं होती थी। जब ऐसे मुकदमे होते तो मि॰ खान, जो उन दिनों मेरे साथ ही रहते थे, उनकी जिम्मेदारी अपने सिर ले लेते थे। इसलिए मैं इस छोटेसे अस्पतालमें काम करने लगा।

रोज सर्वेरे वहां जाना होता था। जाने-आने और अस्पतालमें काम करनेमें रोज लगभग दो घण्टे लगते थे। इस कामसे मुझे हमेशा शांति मिली। मैं दुःखी भारतवासियोंके गाढ़ संपर्कमें आया।

आगे चलकर यह अनुभव मेरे लिए वहुत उपयोगी सिद्ध हुआ।

वच्चोंकी परविरिशका प्रश्न तो मेरे सामने था हो। दक्षिण अफीकामें मुझे दूसरे दो पुत्र हुए। उनका लालन-पालन करके उन्हें किस तरह बड़ा करना चाहिये, इस प्रश्नको सुलझानेमें मुझे इस कामसे अच्छी मदद मिली। मेरा स्वतंत्र स्वभाव मुझे बहुत कसोटी पर चढ़ाता था और आज भी चढ़ाता है। हम दोनों पित-पत्नीने निश्चय किया था कि प्रसूति आदिका काम शास्त्रीय पद्धितिसे करना चाहिये। मैंने वाल-संगोपनका अम्यास कर लिया। कहा जा सकता है कि अंतिम दो वालकोंका संगोपन, उनकी परविरिश मैंने स्वयं की।

मैंने देखा कि यदि वालकोंका लालन-पालन उचित रीतिसे करना हो, तो माता और पिता दोनोंको वालकोंकी परवरिश आदिका साधारण ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये।

## ५३. ब्रह्मचर्य - १

अव ब्रह्मचर्यके विषयमें विचार करनेका समय आया है। एकपत्नी-व्रतके लिए तो विवाहके समय ही मेरे हृदयमें स्थान था। पत्नीके प्रति वफादार रहना मेरे सत्यव्रतका अंग था। लेकिन अपनी स्त्रीके प्रति भी ब्रह्मचर्यका पालन करनेकी वात दक्षिण अफीकामें ही स्पष्ट रीतिसे मेरे घ्यानमें आई।

मुझे पत्नीके साथ कैसा संबंध रखना चाहिये? पत्नीको विषय-भोगका साधन वनानेमें पत्नीके प्रति वफादारी कहां रहती है? जब तक मैं विषय-वासनाके अधीन रहता हूं, तब तक मेरी वफादारीका मूल्य थोड़ा ही माना जायगा। हमारे आपसके संबंधमें किसी भी दिन पत्नीकी ओरसे मुझ पर आकमण नहीं हुआ। इस दृष्टिसे मैं जब चाहता तब ब्रह्मचर्यका पालन मेरे लिए सुलभ था। मेरी अशक्ति अथवा आसक्ति ही मुझे रोक रही थी।

जाग्रत होनेके बाद भी दो बार तो मैं निष्फल ही हुआ। प्रयत्न करता था, किन्तु फिसल जाता था। प्रयत्नका मुख्य हेतु ऊँचा न था। मुख्य हेतु संतानोत्पत्तिको रोकनेका था। संतानोत्पत्तिकी अनावश्यकता घ्यानमें आते ही मैंने संयम-पालनका प्रयत्न शुरू किया।

संयम-पालनकी कठिनाइयोंका पार न था। खटियायें अलग डालनी शुरू कीं। रात थकने पर ही सोनेका प्रयत्न किया। इस सारे प्रयत्नका विशेष परिणाम में तुरन्त ही देख न सका। किन्तु आज भूतकाल पर दृष्टि-पात करते हुए देखता हूं कि इन सब प्रयत्नोंने मुझे आखिरका बल दिया।

अतिम निश्चय तो मैं ठेठ १९०६ में ही कर सका। उन दिनों सत्या-ग्रहका आरंभ नहीं हुआ था। नातालमें जूलू लोगोंका 'विद्रोह' हुआ। मैने नाताल सरकारको अपनी सेवा अपित की। इस सेवाके निमित्तसे मेरे मनमें तीव्र विचार उत्पन्न हुए। अपने स्वभावके अनुसार मैंने इसकी चर्चा अपने साथियोंसे की। मुझे प्रतीत हुआ कि संतानोत्पत्ति और सन्तान-पालन सार्व-जनिक सेवाके विरोधी हैं। कड़ी कूचें करते समय मैंने देखा कि यदि मुझे लोकसेवामें ही तन्मय हो जाना है, तो पुत्रैषणा और वित्तेषणाका त्याग और वानप्रस्थ-धर्मका पालन करना चाहिये।

'विद्रोह' के काममें मुझे डेढ़ महीनेसे अधिक समय न देना पड़ा। लेकिन इन छह हफ्तोंका समय मेरे जीवनका अतिशय मूल्यवान समय था। मैं इन्हीं दिनों अतके महत्त्वको अधिकसे अधिक समझा। मैंने देखा कि वृत वंधन नहीं, विल्क स्वतंत्रताका द्वार है। आज तक मुझे अपने प्रयत्नोंमें चाहिये उतनी सफलता नहीं मिली; क्योंकि मैं निश्चयवान न था। मुझे अपनी शक्तिमें विश्वास न था। मझे ईश्वरकी कृपामें अविश्वास था, और इसके कारण मेरा मन अनेक तरंगों और अनेक विकारोंके वश होकर काम करता था। मैंने देखा कि क्रतसे न वंधने से मनुष्य मोहमें फंसता है। व्रतसे वंधना वैसा ही है जैसा व्यभिचारसे छूटकर एक पत्नीसे संबंध रखना। यह कहना निर्वलताकी निशानी है कि 'मैं प्रयत्न करनेमें मानता हूं, व्रतसे वंधना नहीं चाहता।' और इसमें सूक्ष्म रूपमें भोगकी इच्छा निहित है। जहां अमुक वस्तुके लिए संपूर्ण वैराग्य उत्पन्न हुआ है, वहां उसके लिए व्रत अनिवार्य वस्तु है।

# ५४. ब्रह्मचर्य – २

अच्छी तरह चर्चा करनेके बाद और पक्का विचार करके ही मैंने सन् १९०६ में ब्रह्मचर्य-व्रत लिया। व्रत लेनेके समय तक मैंने घर्मपत्नीसे परामर्श नहीं किया था; किन्तु व्रत लेते समय किया। उसकी ओरसे मेरा कोई विरोध न हुआ।

शुरू-शुरूमें तो यह वर्त मेरे लिए बहुत ही कठिन सिद्ध हुआ। मेरी शक्ति अल्प थी। विकारोंका दमन कैसे हो सकेगा? स्वपत्नीके साथ विकारी सम्बन्यका त्याग एक अनोखी वात मालूम होती थी। फिर भी मैं स्पष्ट रूपसे यह देख सकता था कि यहीं मेरा कर्तव्य है। मेरी भावना शुद्ध थी। यह सोचकर कि ईश्वर शक्ति देगा ही, मैंने निश्चय कर डाला।

आज वीस वर्षके वाद इस जतका स्मरण करते हुए मुझे सानन्द आश्चर्य होता है। संयम-पालनकी वृत्ति तो मुझमें सन् १९०१ से प्रवल वी, और मैं उसका पालन भी कर ही रहा था। लेकिन जिस स्वतंत्रता और आनन्दका उपभोग मैं जब करने लगा था, सन् १९०६ से पहले उसका वैसा उपभोग करनेकी वात मुझे याद नहीं पड़ती। क्योंकि उन दिनों मैं वासना-वद्ध था, किसी भी समय उसके वश हो सकता था। अव वासना मुझ पर सवार होनेमें असमर्थ हो गई।

साथ हीं, अब मैं ब्रह्मचर्यकी महिमाको अधिकाधिक समझने लगा। व्रत मैंने फिनिक्समें लिया था।

ब्रह्मचर्यके सम्पूर्ण पालनका अर्थ है ब्रह्म-दर्शन। मुझे यह ज्ञान शास्त्र द्वारा नहीं मिला था। मेरे सामने तो यह अर्थ कम-क्रमसे अनुभव-सिद्ध होता गया। व्रतके वाद मैं दिनोदिन इस वातको विशेष रूपसे अनुभव करने लगा कि ब्रह्मचर्यमें शरीर-रक्षण, बुद्धि-रक्षण और आत्माका रक्षण है।

किन्तु कोई यह न माने कि जहां मैं इसमें से रसपान करता था, वहां इसकी कठिनताका कोई अनुभव मुझे न होता था। आज मुझे ५६ वर्ष पूरे हो चुके हैं, फिर भी इसकी कठिनताका अनुभव तो होता ही है। यह असिवारा-न्नत है। इसके लिए मैं निरन्तर जागृतिकी आवश्यकता देखता हूं। व्रह्मचर्यका पालन करना हो तो स्वादेन्द्रिय पर विजय पाना ही चाहिये। यदि स्वाद पर विजय पा ली जाय, तो ब्रह्मचर्य व्यतिगय सहल है। इस कारण अवसे आगेके मेरे आहार-संबंधी प्रयोग केवल अञ्चाहारकी दृष्टिसे नहीं, विल्क ब्रह्मचर्यकी दृष्टिसे होने लगे। मैंने प्रयोग कर-करके यह अनुभव किया कि खुराक कम, सादी, विना मसालेकी और कुदरती हालतमें खानी चाहिये। जिन दिनों मैं सूखे और हरे वनपक्व फलों पर ही रहता था, उन दिनों जैसी निर्विकारताका अनुभव हुआ वैसी आहारमें फेरफार करनेके वाद में अनुभव न कर सका। फलाहारके दिनोंमें ब्रह्मचर्य सहज था, दुग्धाहार शुरू करनेके वाद वह कष्टसाच्य वन गया है। दूचके समान स्नायु-पोपक और उतनी ही आसानीसे हजम होनेवाला फलाहार अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। इसलिए दूचको विकार पैदा करनेवाली वस्तु मानते हुए भी मैं अभी उसके त्यागकी सलाह किसीको दे नहीं सकता।

वाह्य उपचारोंमें जिस तरह आहारके प्रकार और प्रमाणकी मर्यादा आवश्यक है, उसी प्रकार उपवासका भी है। आहारके विना इन्द्रियाँ काम नहीं कर सकतीं। इसलिए इन्द्रिय-दमनके हेतुसे इच्छापूर्वक किये गये उपवास इन्द्रिय-दमनमें बहुत सहायक होते हैं।

उपवासकी सच्ची उपयोगिता वहीं होती है, जहां मनुष्यका मन भी देह-दमनमें साथ देता है। तात्पर्य यह कि मनमें विषय-भोगके प्रति विरक्ति पैदा होनी चाहिये। विषयकी जड़ें मनमें होती हैं। मनुष्य उपवास करते हुए भी विषयासकत रह सकता है। किन्तु विना उपवासके विषयासक्तिका समूल नाश संभव नहीं है। इसिलए ब्रह्मचर्य-पालनमें उपवास अनिवार्य अंग है।

त्रह्मचर्यका प्रयत्न करनेवाले बहुतेरे विफल होते हैं, क्योंकि वे खान-पान और दर्शन आदिमें अन्नह्मचारीकी तरह रहनेकी इच्छा रखकर भी न्रह्मचर्यका पालन करना चाहते हैं। इस प्रयत्नको उष्ण ऋतुमें शीत ऋतुका अनुभव करनेके प्रयत्न जैसा कहा जा सकता है। संयमीके और स्वैराचारीके, भोगीके और त्यागीके जीवनके बीच भेद होना ही चाहिये। न्रह्मचर्यका अर्थ है मन, वचन, कायासे सब इन्द्रियोंका संयम। इस संयमके लिए त्यागकी आवश्यकता है। त्यागके क्षेत्रकी कोई सीमा ही नहीं। जब तक विचारों पर इतना प्रभुत्व प्राप्त न हो जाय कि विना इच्छाके एक भी विचार न आवे, तब तक संपूर्ण न्रह्मचर्य संभव नहीं। विचारमात्र विकार है। उस पर काबू पानेका मतलव है मन पर काबू पाना। और मनको वशमें करना तो वायुको वशमें करनेसे भी कठिन है। लेकिन मैंने स्वदेश लोटनेके वाद देखा कि इस प्रकारका न्रह्मचर्य केवल प्रयत्न-साव्य नहीं है। ईश्वरका साक्षा-त्कार करनेके लिए जो लोग मेरी व्याख्याके न्रह्मचर्यका पालन करना चाहते

हैं, वे यदि अपने प्रयत्नके साथ ही ईश्वर पर श्रद्धा रखनेवाले हैं, तो उनके लिए निराशाका कोई कारण नहीं है।

अतएव रामनाम और रामकृपा ही आत्मार्थीका अंतिम सावन है, इस वातका साक्षात्कार मैंने हिन्दुस्तानमें ही किया।

#### ५५. सादगी

मैंने भोगोंको भोगना शुरू तो किया, लेकिन वह टिक न सका। घरके लिए साज-सामान जुटाते समय भी मुझे उसपर मोह पैदा हो ही न सका। इसलिए घर वसानेके साथ ही मैंने खर्च कम करना शुरू किया। घोतीका खर्च भी ज्यादा मालूम हुआ। तिस पर चूंकि घोवी नियत समय पर कपड़े नहीं लौटाता था, इसलिए दो-तीन दर्जन कमीजोंसे और उतने ही कॉलरोंसे भी मेरा काम निकलता न था। मुझे यह व्यर्थ प्रतीत हुआ। इसलिए मैंने घोनेका सामान जुटाया। घुलाई-कलाकी पुस्तक पढ़कर कपड़े घोना सीखा; परनीको भी सिखाया।

आखिर मैंने धोवीके धंधेमें भी अपने कामके लायक कुशलता प्राप्त कर ली थी, और धोवीकी घुलाईके मुकावले घरकी घुलाई थोड़ी भी घटिया न होती थी।

जिस तरह मैं घोवीकी गुलामीसे छूटा, उसी तरह नाईकी गुलामीसे छूटनेका भी प्रसंग प्राप्त हुआ। वैसे, विलायत जानेवाले सभी अपने हाथों हजामत वनाना सीखते ही हैं। लेकिन मैं नहीं जानता कि कोई वाल काटना भी सीखते हैं। एक बार प्रिटोरियामें मैं एक अंग्रेज नाईकी दुकान पर पहुंचा। उसने मेरी हजामत वनानेसे कतई इनकार कर दिया और इनकार करते समय जो तिरस्कार प्रगट किया सो अलग। मुझे दुःख हुआ। मैं वाजारमें पहुंचा। वाल काटनेकी मशीन खरीदी और आईनेके सामने खड़े होकर वाल काटे। वाल जैसे-तैसे कटे तो सही; किन्तु पीछेके वाल काटनेमें वड़ी किठनाई हुई। सीघे तो कट ही न पाये। अदालतमें हंसी हुई।

सच पूछा जाय तो इसमें उस नाईका कोई दोष न था। अगर वह स्यामवर्ण लोगोंके वाल काटता, तो उसकी कमाई हाथसे चली जाती। क्या अपने देशमें हम अस्पृश्योंके वाल उच्च वर्णवाले हिन्दुओंके नाईसे कटाने देते हैं? मुझे दक्षिण अफ्रीकामें इसका वदला एक नहीं अनेक वार मिला है; और चूंकि मैं यह समझता था कि यह हमारे दोपका परिणाम है, इसलिए मुझे इस पर कभी रोप नहीं आया। स्वावलम्बन और सादगीके मेरे शौकने आगे चलकर तीव्र रूप धारण किया। इस चीजकी जड़ तो शुरूसे मौजूद थी ही। उसके फलने-फूलनेके लिए मात्र सिचनकी आवश्यकता थी। वह सिचन अनायास ही मिल गया।

# ५६. बोअर-युद्ध

वोअर-युद्ध शुरू होनेके समय मेरी सहानुभूति केवल वोअरोंके प्रति थी। लेकिन में यह मानता था कि ऐसे मामलोंमें व्यक्तिगत विचारोंके अनुसार काम करनेका अधिकार अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। बिटिश राज्यके प्रति मेरे मनमें जो वफ़ादारी थी, वह मुझे वरवस युद्धमें भाग लेनेकी ओर घसीट ले गई। मुझे लगा कि यदि में बिटिश प्रजाजनके नाते अधिकार मांग रहा हूं, तो बिटिश प्रजाजनकी हैसियतसे बिटिश राज्यकी रक्षामें हाथ वंटाना भी मेरा धर्म है।

इसलिए जितने साथी मिले उतनोंको साथ लेकर और अनेक मुसीवतें सहकर हमने घायलोंकी शुश्रूषा करनेवाली एक टुकड़ी खड़ी की। डॉ० वूथने हमें घायल योद्धाओंकी सार-संभाल करनेकी तालीम दी। हमने सरकारसे प्रार्थना की कि वह हमें लड़ाईमें सेवा करनेका अवसर दे। लेकिन हमें सूचित किया गया कि इस समय हमारी सेवाकी जरूरत नहीं। समय पाकर हमारी मांग स्वीकार की गई।

इस टुकड़ीमें लगभग ११०० लोग थे। डॉ० वूथ हमारे साथ थे। टुकड़ीने बहुत अच्छा काम किया; यद्यपि उसे गोला-वारूदके वाहर रहकर काम करना था और रेडकॉसका रक्षण प्राप्त था। इसके वावजूद संकटके समय हमें गोला-वारूदकी हदके अन्दर काम करनेका भी मौका मिला। छः हफ्तोंके वाद हमारी टुकड़ीको विदा कर दिया गया।

उस समय तो हमारे इस छोटेसे कामकी बहुत स्तुति हुई। इसके कारण हिन्दुस्तानियोंकी प्रतिष्ठा बढ़ी। जनरल बूलरने अपने खरीतेमें हमारी टुकड़ीके कामकी तारीफ की। मुखियोंको लड़ाईके पदक भी मिले।

इससे हिन्दुस्तानी कौम अधिक संगठित हुई। मैं गिरमिटवाले हिन्दु-स्तानियोंके संपर्कमें वहुत अधिक आ सका। उनमें अधिक जागृति पैदा हुई। यह भावना अधिक दृढ़ हुई कि हम सब हिन्दुस्तानी हैं। सबने माना कि अब हिन्दुस्तानियोंके माथे पड़े हुए दु:ख दूर होने ही चाहिये। उस समय तो गोरोंके व्यवहारमें भी स्पष्ट परिवर्तन नजर आया।

लड़ाईमें जिन गोरोंसे काम पड़ा, उनके साथकी याद भी मीठी थी। हम हजारों टॉमियोंके सम्पर्कमें आये। वे हमसे मित्रताका वरताव करते थे और यह जानकर हमारा आभार मानते थे कि हम वहां उनकी सेवाके लिए आये हैं।

#### ५७. सफाई-आन्दोलन और अकाल-फण्ड

समाजके एक भी अंगका अनुपयोगी रहना मुझे सदा ही अखरा है। जनताके दोप छिपाकर उसका बचाव करना अथवा दोप दूर किये विना ही अधिकार प्राप्त करना मुझे हमेशा अरुचिकर प्रतीत हुआ है। वार-वार यह आरोप किया जाता था कि हिन्दुस्तानके लोग अपने घरवार साफ नहीं रखते और वहुत गन्दे रहते हैं। इस आरोपको मिटानेके लिए शुरूमें कीमके खास-खास लोगोंके घरोंमें तो सुघार आरम्भ हो ही चुके थे। लेकिन घर-घर घूमनेका काम तो तभी शुरू हुआ, जब डरवनमें महामारीके प्रवेशका भय मालूम हुआ। इसमें म्युनिसिपैलिटीके अधिकारियोंका भी हाथ था और उनकी सम्मति भी थी। हमारी मदद मिलनेसे उनका काम हलका हो गया, और हिन्दुस्तानियोंको कम मुसीवतें सहनी पड़ीं।

मुझे कुछ कड़वे अनुभव भी हुए। स्थानीय सरकारसे अधिकार मांगनेके काममें में कौमके लोगोंकी मदद जितनी आसानीसे ले सकता था, उतनी आसानीसे लोगोंसे उनका फर्ज अदा करानेके काममें मदद नहीं पा सका। कई जगहोंमें अपमान होता और कई जगह विनयपूर्वक लापरवाही दिखाई जाती। गंदगी साफ करनेकी तकलीफ उठाना उन्हें बहुत बुरा मालूम होता था। इसके कारण मैं एक सबक अधिक अच्छी तरहसे सीखा, और वह यह था कि लोगोंसे कोई भी काम कराना हो तो धीरज रखना चाहिये।

इस आन्दोलनका परिणाम यह हुआ कि हिन्दुस्तानी समाजके लोगोंने घरवारको साफ रखनेके महत्त्वको न्यूनाधिक मात्रामें स्वीकार किया। अधिकारी-वर्गके निकट मेरी साख बढ़ी। वे समझ गये कि मेरा घन्धा केवल शिकायतें करने अथवा हक मांगनेका नहीं है, बल्कि फरियाद करनेमें या अधिकारोंकी मांग करनेमें में जितनी दृढ़तासे काम लेता हूं, आंतरिक सुवारोंके वारेमें भी मैं जतना ही उत्साही और दृढ़ हूं।

एक और दिशामें भी समाजकी वृत्तिको विकसित करनेका काम वाकी रहा था। इस उपनिवेशमें रहनेवाले हिन्दुस्तानियोंको समय पड़ने पर भारत-वर्षके प्रति अपने धर्मको समझने और पालनेकी भी जरूरत थी। भारतवर्ष कंगाल है। लोग धन कमानेके लिए परदेशमें रहना सहन करते हैं। उनकी कमाईका कुछ न कुछ हिस्सा आपत्तिके समय भारतवर्षको मिलना चाहिये। सन् १८९७ में और उसके बाद सन् १८९९ में देशमें अकाल पड़े। इन दोनों अकालोंके समय दक्षिण अफीकासे अच्छी मदद भेजी गई थी।

इस प्रकार इन दो अकालोंके अवसर पर जो प्रया शुरू हुई, वह आज तक कायम है। इस तरह दक्षिण अफीकाके हिन्दुस्तानियोंकी सेवा करते-करते में स्वयं एकके वाद एक अनेक वातें अनायास सीख रहा था। सत्य एक विशाल वृक्ष है। जैसे-जैसे उसकी सेवा की जाती है, वैसे-वैसे उसमेंसे अनेक फल पैदा होते देखें जाते हैं, उनका कोई अन्त ही नहीं होता। ज्यों-ज्यों उसमें हम गहरे पैठते हैं, त्यों-त्यों उसमें से रत्न मिलते रहते हैं।

#### ५८. देश-गमन

लड़ाईके कामसे फुरसत पानेके बाद मुझे लगा कि अब मेरा काम दक्षिण अफ़ीकामें नहीं बल्कि देशमें है। दक्षिण अफ़ीकामें बैठे-बैठे भी में कुछ न कुछ सेवा तो अवश्य करता, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वहां मेरा मुख्य धन्धा पैसा कमाना ही हो जायगा।

मैंने साथियोंसे मुक्त होनेकी मांग की। वड़ी मुश्किलके वाद मेरी यह मांग एक शर्तके साथ स्वीकार हुई। शर्त यह थी कि अगर कौमको एक सालके अन्दर मेरी जरूरत मालूम पड़े, तो मुझे वापस दक्षिण अफ्रीका आना होगा। यह शर्त मुझे मुश्किल मालूम हुई, किन्तु मैं प्रेमपाशसे वंधा हुआ था:

> काचे रे तांतणे मने हरजीए वांघी, जेम ताणे तेम तेमनी रे; मने लागी कटारी प्रेमनी।\*

मीरावाईकी यह उपमा थोड़े-बहुत अंशोंमें मुझ पर घटित होती थी। पंच भी परमेश्वर ही हैं। मैं मित्रोंकी वातको ठुकरा नहीं सकता था। मैंने वचन दिया और इजाजत पाई।

इस वार मेरा निकट सम्बन्घ नातालके साथ ही रहा। नातालके हिन्दुस्तानियोंने मुझे प्रेमामृतसे नहला दिया। जगह-जगह मानपत्र देनेके लिए सभाएं हुई और हरएक जगहसे कीमती भेंटें मिली।

जब सन् १८९६ में मैं देशके लिए रवाना हुआ था, तब भी भेटें मिली थीं। लेकिन इस वारकी भेटोंसे और सभाओंके दृश्यसे मैं अकुला उठा। भेटोंमें सोने-चांदीकी वस्तुएं तो थीं ही, लेकिन उनमें हीरेकी वस्तुएं भी थीं।

इन सब वस्तुओंको स्वीकार करनेका मुझे क्या अधिकार हो सकता या? अगर मैं इन्हें स्वीकार करता तो अपने मनको यह कैसे समझा सकता

<sup>\*</sup> मुझे हरिजीने (प्रेमके) कच्चे घागेसे वांघ लिया है। वे ज्यों-ज्यों उसे अधिक खींचते हैं त्यों-त्यों में अधिक और अधिक उनकी वनती जाती हूं। मुझे प्रेमकी कटार लगी है।

कि मैं कौमकी सेवा पैसे लेकर नहीं करता? इन भेंटोंमें कुछेक मुविकलोंकी भेंटोंको छोड़कर शेष सब मेरी सार्वजिनक सेवासे ही सम्बन्ध रखती थीं। फिर मेरे निकट तो मुविक्कलों और दूसरे साथियोंके बीच कोई भेद न था। खास-खास मुविक्कल सब सार्वजिनिक कामोंमें भी मदद देनेवाले थे।

फिर, इन भेंटोंमें ५० गिन्नीका एक हार कस्तूरवाईके लिए था। लेकिन उसे मिली हुई वस्तु भी मेरी सेवासे ही सम्बन्ध रखती थी, इसलिए उसे अलग नहीं रखा जा सकता था।

जिस शामको इन भेंटोंमें से मुख्य-मुख्य भेंटें मिली थीं, वह रात मैंने वावरेकी भांति जागकर विताई। मैं अपने कमरेमें चक्कर काटता रहा, लेकिन वृद्धि किसी तरह सुलझती न थी। सैकड़ोंकी भेंटें छोड़ना भारी मालूम पड़ता था। रखना उससे भी अधिक भारी लगता था।

कदाचित मैं इन भेंटोंको पचा सकूं, लेकिन मेरे वालकोंका क्या हो? स्त्रीका क्या हो? उन्हें शिक्षा तो सेवाकी मिली थी और सेवाके दाम नहीं लेने चाहिये, यह बात उन्हें हमेशा समझाई जाती थी। मैं घरमें कीमती गहने वगैरा रखता न था। सादगी बढ़ती जाती थी। गहनों और जेवरोंका मोह छोड़नेके लिए उन दिनों भी मैं दूसरोंसे कहा करता था। तो अब इन गहनों और जवाहरातोंका मैं क्या करूं?

मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि मुझे ये चीजें हरगिज न रखनी चाहिये। पारसी रुस्तमजी आदिको इन गहनोका ट्रस्टी नियुक्त करके उनके नाम लिखनेके लिए एक पत्रका मसविदा मैंने तैयार किया और निश्चय किया कि सबेरे स्त्री-पुत्रादिसे सलाह करके अपना भार हलका कर लूंगा।

वालक तो तुरन्त समझ गये। मुझे खुशी हुई। वे अपनी मांको समझानेके लिए तैयार हुए। किन्तु यह काम अपेक्षासे अधिक कठिन सिद्ध हुआ। मांके वाण नोकदार थे। उनमें से कुछ चुभते थे। किन्तु गहने तो मुझे वापस लीटाने ही थे। कई मामलोंमें मैं वड़ी कठिनाईसे कस्तूरवाकी सम्मति प्राप्त कर सका। सन् १८९६ और सन् १९०१ में मिली हुई भेंटें मैंने लीटा दीं। उनका ट्रस्ट बना और उनका उपयोग मेरी अथवा ट्रस्टियोंकी इच्छाके अनुसार सार्वजनिक कामके लिए करनेकी शर्त पर वे वैंकमें रखी गई।

अपने इस कदमके लिए मुझे कभी पश्चात्ताप नहीं हुआ। समय वीतने पर कस्तूरवाको भी इसका अीचित्य जंच गया। हम अनेक लालचोंमें से वच गये हैं।

मेरी यह राय वनी है कि सार्वजनिक सेवकके लिए निजी भेंट या उपहार वर्ज्य हैं।

# ७ : देशमें निवास

#### ५९. कलकत्तेमें

यों में देश जानेने लिए विदा हुआ।

हिन्दुस्तान पहुंचनेके वाद थोड़ा समय घूमने-फिरनेमें विताया। यह सन् १९०१ का साल था। उस सालकी कांग्रेसका अधिवेशन कलकत्तेमें होनेवाला था। दीनशा एदलजी वाच्छा सभापति थे। मुझे कांग्रेसमें तो जाना ही था। कांग्रेसका मेरा यह पहला अनुभव था।

वस्वईसे जिस ट्रेनमें सर फीरोजशाह रवाना हुए उसी ट्रेनमें मैं गया था। मुझे उनके डिव्बमें एक स्टेशन तक जानेकी आज्ञा मिली थी। उसके अनुसार में गया। वे बोले: "गांघी, आपका काम बनेगा नहीं। आप जैसा कहेंगे वैसा प्रस्ताव तो हम पास कर देंगे, लेकिन अपने देशमें ही हमें कौनसे हक मिलते हैं? जहां तक अपने देशमें हमें सत्ता प्राप्त नहीं होती, वहां तक उपनिवेशोंमें आपकी स्थिति सुघर नहीं सकती।"

में तो दंग ही रह गया, किन्तु मने यह सोचकर सन्तोष किया कि मुझे कांग्रेसमें प्रस्ताव पेश करने देंगे।

कलकत्तेमें एक स्वयंसेवक मुझे रिपन कॉलेज ले गया। वहां कई प्रति-निधियोंको ठहराया गया था; किन्तु व्यवस्थाका अभाव था।

कांग्रेसके अधिवेशनको एक-दो दिनकी देर थी। मैंने निश्चय किया था कि अगर कांग्रेसके कार्यालयमें मेरी सेवा स्वीकार की जाय, तो मुझे सेवा करना और अनुभव लेना चाहिये।

जिस दिन हम पहुंचे उसी दिन मैं नहा-घोकर कांग्रेसके कार्यालयमें गया। श्री भूपेन्द्रनाथ वसु और श्री घोषाल मंत्री थे। मैं भूपेन्द्रवावूके पास पहुंचा। उन्होंने मुझे घोषालवावूकी तरफ भेजा। मैं उनके पास गया। उन्होंने मुझे घ्यानसे देखा। जरा हंसे और पूछा:

"मेरे पास तो कारकुनका काम है। आप करेंगे?"

मैंने जवाव दिया: "जरूर करूंगा।"

घोषालवावूने मुझे कागजोंका एक ढेर निपटानेके लिए सौंप दिया। मैं तो इस विख्वाससे खुज-खुज हो गया। मैंने कागजोंके उस ढेरको तुरन्त निपर्टा दिया। घोपालवावू खुश हुए। मेरा इतिहास जाननेके वाद तो मुझे कारकुनका काम सींपनेके कारण उन्हें थोड़ी शर्म मालूम हुई। मैंने उन्हें निश्चिन्त किया। हमारे बीच काफी अच्छा सम्बन्ध हो गया। कुछ दिनोंमें मुझे कांग्रेसके प्रवन्धका पता चल गया। बहुतसे नेताओंका परिचय हुआ। मैं उनकी रीति-नीतिको देख सका। समयकी जो वरवादी होती थीं, उसका दर्शन भी मैंने किया। अंग्रेजी भाषाका प्रावल्य भी देखा, जिससे उस समय भी मुझे दुःख हुआ था। मैंने यह भी देखा कि जो काम एकसे हो सकता था, उसमें एकसे अधिक लोग लग जाते थे; और कुछ महत्त्वके काम ऐसे रह जाते थे, जिन्हें कोई भी करता न था।

मेरा मन इस सारी स्थितिकी टीका करता रहता था। किन्तु चित्त उदार था, इसलिए में यह मान लेता था कि जो हो रहा है, उसमें अधिक सुधार सम्भव न होगा। और फलतः मेरे मनमें किसीके प्रति अविच उत्पन्न न होती थी।

#### ६०. कांग्रेसमें

कांग्रेसका अधिवेशन शुरू हुआ। मंडपका भव्य दृश्य, स्वयंसेवकोंकी कतारें, मंच पर वुजुर्गोकी वैठक आदि देखकर मैं घवराया।

समापितके भाषणके कुछ-कुछ भाग पढ़े गये। विषय-विचारिणी समितिके सदस्योंका चुनाव हुआ। गोलले उसमें मुझे ले गये थे। समितिमें एकके वाद एक प्रस्ताव पास होते गये। मैंने गोललेको अपने प्रस्तावकी याद दिलाई। वह उनके घ्यानमें था ही। दूसरा काम समाप्त होनेपर उन्होंने उस प्रस्तावको याद किया। उसे वे देख चुके थे, इसिलए मुझे पेश करनेकी इजाजत मिली। मैंने कांपते स्वरमें उसे पढ़ सुनाया। गोललेने उसका समर्यन किया। सब एकस्वरसे कह उठे — "सर्व-सम्मतिसे पास।" और वाच्छाने कहा — "गांघी, आप पांच मिनटका समय लेना।"

इस दृश्यसे मैं खुश न हुआ।

कांग्रेसमें लिखा हुआ भाषण न पढ़नेका मेरा निश्चय था। लेकिन दक्षिण अफ़ीकामें भाषण करनेकी जो हिम्मत आई थी, उसे मैं यहां खो बैठा था।

जव मेरे प्रस्तावका समय आया, तो सभापतिने मेरा नाम पुकारा।

मैं खड़ा हुआ। सिरमें चक्कर आने लगे। जैसे-तैसे प्रस्ताव पढ़ा। मैंने दक्षिण अफ्रीकाके दुःखोंकी कुछ वार्ते कहीं। इतनेमें समापितकी घण्टी वजी। मने अभी अपने पांच मिनट पूरे नहीं किये थे। मैं जानता न या कि यह घण्टी तो मुझे चेतावनी देनेके लिए दो मिनट पहले ही बजाई गई थी। मुझे दुःख तो हुआ। पर घण्टी वज चुकी थी, इसलिए मैं वैठ ही गया।

प्रस्तावोंका विरोध करने जैसा था ही नहीं। सभी हाथ उठाते थे। सारे प्रस्ताव सर्व-सम्मितिसे स्वीकृत होते थे। मेरे प्रस्तावका भी यही हाल हुआ। इसिलिए मुझे अपने प्रस्तावके पास होनेका कोई महत्त्व मालूम न हुआ, फिर भी कांग्रेसमें प्रस्ताव पास होनेकी बात ही मेरे आनन्दके लिए पर्याप्त थी।

#### ६१. गोखलेके साथ

कांग्रेस समाप्त हुई, किन्तु मुझे तो दक्षिण अफ्रीकाके कामके सिलसिलेमें कलकत्तेमें रहकर चेम्बर ऑफ कॉमर्स आदि मण्डलोंसे मिलना था। इसिलए मैं कलकत्तेमें एक महीना रहा। मैंने इण्डिया-क्लवमें रहनेका प्रवन्ध किया। गोखले इस क्लबमें समय-समय पर विलियर्ड खेलने आते रहते थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं कलकत्ते ठहरनेवाला हूं, उन्होंने मुझे अपने साथ रहनेके लिए आमंत्रित किया। मैंने उनका आमंत्रण साभार स्वीकारा। लेकिन मुझे खुद ही वहां जाना ठीक न मालूम हुआ। एक-दो दिन राह देखी, इतनेमें गोखले खुद ही आकर मुझे अपने साथ ले गये।

पहले दिनसे ही गोखलेने मुझे यह माननेका मौका न दिया कि मैं उनका मेहमान हूं। उन्होंने मुझे अपने छोटे सगे भाईकी तरह रखा। मेरी सब आवश्यकताएं समझ लीं और उनके अनुकूल सारी व्यवस्था कर दी। सौभाग्यसे मेरी आवश्यकताएं कम थीं। सब कुछ स्वयं ही करनेकी आदत मैं डाल चुका था, इसलिए मुझे वहुत ही कम सेवा लेनी पड़ती थी। स्वाव-लम्बनकी मेरी इस आदतकी, उस समयकी मेरी पोशाक आदिकी सुघड़ताकी, मेरे उद्यमकी और मेरी नियमितताकी उन पर गहरी छाप पड़ी, और वे इस सवकी इतनी स्तुति करने लगे कि मैं घबरा उठा।

मुझे कभी ऐसा भास नहीं हुआ कि उनकी कोई वात मुझसे छिपी हुई है। जो भी कोई वड़े आदमी उनसे मिलने आते, उनके साथ वे मेरा परिचय करा देते।

गोखलेकी काम करनेकी पद्धितसे मुझे जितना आनन्द हुआ उतना ही सीखनेको भी मिला। वे अपना एक क्षण भी व्यर्थ न जाने देते थे। मैंने अनुभवसे देखा कि उनके सारे सम्बन्ध देशकार्यके निमित्तसे ही थे। सारी चर्चा भी देशकार्यके खातिर ही होती थी। बातचीतमें मैंने कहीं मिलनता, दम्भ अथवा झूठके दर्शन न किये।

गोंखले घोड़ागाड़ी रखते थ। मैंने उनसे इसकी शिकायत की। मैं उनकी मुश्किलोंको समझ नहीं सका था। "आप सव जगह ट्राममें क्यों नहीं जा सकते? क्या इससे नेतावर्गकी प्रतिष्ठा कम होती है?"

थोड़े दु: सी होकर उन्होंने मुझे जवाव दिया — "तो आप भी मुझे समझ न सके? मुझे वड़ी घारासभासे जो मिलता है, उसे मैं अपने लिए खर्च नहीं करता। जब आपको भी मेरे समान ही वड़ी संख्यामें लोग पहचानने लगेंगे, तब आपके लिए भी ट्राममें घूमना असम्भव नहीं तो कठिन अवस्य हो जायगा। यह मान लेनेकी कोई वजह नहीं है कि नेता लोग जो कुछ करते हैं, सो मौज-शौकके लिए ही करते हैं। आपकी सादगी मुझे पसन्द है। मैं भरसक सादगीसे रहता हूं, किन्तु आप निश्चय मानिये कि मेरे जैसोंके लिए कुछेक खर्च अनिवार्य हैं।"

इस प्रकार मेरी एक शिकायत तो वरावर रद हुई। लेकिन दूसरी जो शिकायत मुझे पेश करनी थी, उसका वे कोई सन्तोषजनक जवाव नहीं दे सके।

मैंने कहा — "लेकिन आप तो ठीकसे घूमने भी नहीं जाते। फिर अगर आप वीमार रहते हैं, तो इसमें आश्चर्य क्या? क्या देशकार्यमें से आप व्यायामके लिए भी फुरसत नहीं निकाल सकते?"

जवाव मिला — "आप मुझे किस समय फुरसतमें पाते हैं, जब मैं घूमने जा सकूं?"

मेरे मनमें गोखलेके प्रति इतना आदर था कि मैं उन्हें प्रत्युत्तर नहीं देता था। उनके उक्त उत्तरसे मुझे संतोप न हुआ। किन्तु मैं चुप रहा। कैसा भी काम क्यों न हो, जिस तरह हम खानेके लिए समय निकालते हैं, उसी तरह व्यायामके लिए भी निकालना चाहिये। मेरी यह नम्न राय है कि ऐसा करनेसे देशकी सेवा अधिक ही होती है, कम नहीं।

गोखलेकी छायामें रहनेसे वंगालमें मेरा काम सरल हो गया। वंगालके अग्रगण्य परिवारोंका मुझे सहज ही परिचय मिला, और वंगालके साथ मेरा निकटका संबंध वन गया। मैं ब्रह्मदेशमें भी कुछ दिनके लिए हो आया। वहांसे लौटनेके बाद मैं गोखलेसे विदा हुआ। उनका विछोह मुझे खला, लेकिन वंगालका अथवा सच पूछो तो कलकत्तेका मेरा काम समाप्त हो चुका था।

अपने घंघेमें पड़नेसे पहले मेरा विचार तीसरे दर्जेमें हिन्दुस्तानकी एक संक्षिप्त यात्रा करने और तीसरे दर्जेके यात्रियोंके परिचयमें आकर उनके दु:खोंको समझ लेनेका था। मैंने अपना यह विचार गोखलेके सामने रखा। शुरूमें तो उन्होंने इसे हंसीमें टाल दिया, किन्तु जब मैंने अपनी आदााओंका वर्णन किया, तो उन्होंने खुशी-खुशी मेरी योजनाको मान लिया। इस यात्राके लिए मुझे नया सामान खरीदना या। पीतलका एक डिव्वा गोखलेने ही दिया और उसमें मेरे लिए वेसनके लड्डू और पूरी रख-वाई। पटसनका एक वैग खरीदा। छाया (पोरवन्दरके पासका गांव) के ऊनका एक कोट बनाया था। वैगमें वह कोट, तौलिया, कुरता और घोती रख ली थी। ओढ़नेके लिए एक कम्बल था। इसके अलावा एक लोटा साथमें रखा था। इतना सामान लेकर मैं रवाना हुआ।

गोखले और डॉ॰ प्रफुल्लचंद्र राय मुझे स्टेशन तक विदा करने आये। मैंने दोनोंसे न आनेकी बिनती की, किन्तु दोनोंने आनेका अपना आग्रह कायम रखा। गोखलेने कहा — "अगर आप पहले दर्जेमें जाते, तो शायद में न चलता। लेकिन अब तो मुझे चलना ही है।"

# ६२. बम्बईमें

गोखलेकी वड़ी इच्छा थी कि मैं वम्वईमें स्थिर हो जाऊं, वहां वरि-स्टरका घन्या कहं, और उनके साथ सार्वजनिक काममें हाथ वंटाऊं।

मेरी अपनी भी यही इच्छा थी। किन्तु घन्वा मिलनेके वारेमें मुझे आत्म-विश्वास न था। पुराने अनुभवोंकी याद भूली न थी। खुशामद करना जहर-जैसा लगता था।

इसलिए पहले तो मैं राजकोटमें ही रहा। केवलराम मावर्जी दवेने मेरे हाथमें तीन केस दिये। उनमें दो अपीलें थीं और एक असल केस था। असल केसमें कामयावी हुई, और दो अपीलोंके वारेमें तो मुझे शुरूसे ही कोई अन्देशा नथा। इसलिए कुछ ऐसा लगा कि वम्बई जाने पर भी वहां कोई मुक्तिल पेश न होगी। फिर भी मैं तो कुछ समय तक राजकोटमें ही रहनेकी वात सोच रहा था। इतनेमें एक दिन केवलराम मेरे पास आये और वोले — "गांधी, हम आपको यहां नहीं रहने देंगे। आपको तो वम्बई ही जाना होगा।"

"लेकिन वहां तो कोई मेरे हाल तक न पूछेगा। क्या मेरा खर्च आप चलायेंगे?"

"हां, हां, मैं आपका खर्च चलाऊंगा। वड़े वैरिस्टरकी तरह हम लोग कभी-कभी आपको यहां ले आया करेंगे और लिखने-पढ़नेका जो काम होगा सो आपको वहां भेजते रहेंगे। वैरिस्टरोंको वड़ा या छोटा वनाना तो हम वकीलोंका काम है न? अपना माप तो आप जामनगर और वेरावलमें दे हीं चुके हैं, इसलिए मैं वेफिकर हूं। आप जिस सार्वजनिक कामके लिए पैदा हुए हैं, उसे हम काठियावाड़में दफन नहीं होने देंगे। कहिये, कव जायेंगे?"

"नातालसे मेरे कुछ पैसे आने वाकी हैं, वे आ जायं तो जाऊं।"

पैसे दो-एक हफ्तोंमें आ गये और मैं वस्वई गया। पेइन, गिलबर्ट और स्यानीके ऑफिसमें 'चेम्वर्स' किरायेसे लिये। और ऐसा लगा कि मैं स्थिर हो गया हूं।

#### ६३. धर्म-संकट

ऑफिसकी तरह ही मैंने गिरगांवमें घर किरायेसे लिया, लेकिन ईश्वरने मुझे स्थिर न होने दिया। घर लियेको अभी बहुत दिन नहीं हुए थे कि इतनेमें मेरा दूसरा लड़का एक सख्त वीमारीकी चपेटमें आ गया।

मैंने डॉक्टरकी सलाह ली। डॉक्टरने कहा — "इसके लिए दवा कोई काम न करेगी। इसे तो अण्डे और मुर्गीका शोरवा देनेकी जरूरत है।"

मिणलालकी उमर दस वर्षकी थी। मैं उसे क्या पूछता? उसका अभिभावक तो मैं था। निर्णय मुझको करना था। डॉक्टर एक वहुत भले पारसी थे। "डॉक्टर, हम सब तो अन्नाहारी हैं। मैं अपने लड़केको इन दोमें से एक भी वस्तु देना नहीं चाहता। आप दूसरा कोई उपाय न वतायेंगे?" मैंने कहा।

डॉक्टर वोले — "आपके लड़केकी जान खतरेमें है। दूव और पानी मिलाकर दिया जा सकता है, किन्तु उससे पूरा पोपण न मिल सकेगा। आप जानते हैं कि मैं तो बहुतेरे हिन्दू परिवारोंमें जाता हूं। लेकिन दवाके नाम पर मैं जो भी वस्तु उन्हें दूं, वे ले लेते हैं।"

"आप सच कह रहे हैं। आपको यही कहना भी चाहिये। मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। लड़का बड़ा और सयाना होता तो मैं अवश्य ही उसकी इच्छा जाननेका प्रयत्न करता, और वह जो चाहता सो करने देता। किन्तु आज तो मुझे ही इस बालकके लिए सोचना है। मुझे लगता है कि मनुष्यके धर्मकी कसौटी ऐसे ही समय होती है। खरा हो या खोटा, मैंने अपना यह धर्म माना है कि मनुष्यको मांसादि न खाना चाहिये। जीवनके सावनोंको भी हद होती है। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें जीनेके लिए भी नहीं करनी चाहिये। ऐसे समयमें भेरे धर्मकी मर्यादा मुझे अपने लिए और अपनोंके लिए भी मांस इत्यादिका उपयोग करनेसे रोकती है। इसलिए आप जिस खतरेकी बात कहते हैं वह खतरा मुझे उठाना ही होगा।"

डॉक्टर भले थे। वे मेरी कठिनाईको समझ गये और उन्होंने मेरी मांगके मुताबिक मणिलालको देखनेके लिए आना कवूल किया।

में वयूनेके उपचार जानता था। मैंने उसके प्रयोग भी किये थे। यह भी जानता था कि वीमारीमें उपवासका वड़ा स्थान है। मने मणिलालको वयूनेके ढंग पर कटिस्नान कराना शुरू किया।

वुखार उतरता न था। रातमें वह कुछका-कुछ वकता था। मैं घवराया। कहीं वालकको खो वैठा, तो दुनिया मुझे क्या कहेगी? वड़े भाई क्या कहेंगे? दूसरे डॉक्टरोंको क्यों न वुलाया जाय? वैद्यको क्यों न वुलाया जाय? मां-वापको क्या अधिकार है कि वे अपनी ज्ञानहीन अक्ल वच्चों पर चलायें?

इस तरहके विचार आते थे। साथ ही ये विचार भी आते: प्राणी, जो तू अपने लिए करता है, वही लड़केके लिए करेगा, तो परमेश्वर संतुष्ट रहेगा। तुझे जलके उपचारमें श्रद्धा है, दवामें नहीं। डॉक्टर प्राणदान नहीं देता। उसके भी प्रयोग ही चलते हैं। जीवनकी डोरी तो एक ईश्वरके ही हाथमें है। ईश्वरका नाम लेकर, उस पर श्रद्धा रखकर, तू अपना मार्ग न छोड़। इस प्रकार मनमें उघेड़-बुन चल रही थी। रात पड़ी। मैंने मणिलालको गीली, निचोड़ी हुई चादरमें लपेटनेका निश्चय किया। मैं उठा। चादर ली। ठंडे पानीमें डुवोई, निचोई। उसमें उसे सिरसे पैर तक लपेटा। अपरसे दो कम्बल ओढ़ा दिये। सिर पर गीला तौलिया रखा। बुखार तवेकी तरह तप रहा था। पसीना आता ही न था।

में बहुत यक चुका था। मणिलालको उसकी मांके सुपुर्द करके मैं आघ घंटेके लिए थोड़ी हवा खाने, ताजा होने, शांति पानेके विचारसे चांपाटी पर गया। रातके कोई दस बजे होंगे। लोगोंका आना-जाना कम हो चुका था। मुझे बहुत थोड़ा होश था। मैं विचार-सागरमें डुवकी लगा रहा था। हे ईश्वर, इस धर्म-संकटमें तू मेरी लाज रखना। मुहसे 'राम-राम' का रटन तो जारी ही था। कुछ देर इधर-उधर टहलकर मैं धड़कती छाती लिये वापस लीटा।

जब मैं घर पहुंचा तो मणिलालको पसीना आ रहा था। बुखार उतर रहा था। मैंने ईश्वरका आभार माना।

सुवह मणिलालका बुखार हल्का मालूम हुआ। दूघ और पानी तथा फल पर वह चालीस दिन रहा। मैं निर्भय हो चुका था। बुखार हठीला था, किन्तु कावूमें आ चुका था। आज मेरे सव लड़कोंमें मणिलाल सबसे अधिक सुदृढ़ शरीरवाला है। इस वातका निराकरण कौन कर सकता है कि यह रामकी विख्या है या जलके उपचारकी ? अल्पाहारकी है या सार-संभालकी ? मैंने यह समझा कि ईश्वरने मेरी लाज रख ली, और मैं आज भी यही मानता हूं।

# ६४. पुनः दक्षिण अफ्रीका

मणिलाल स्वस्थ तो हुआ, किन्तु मैंने देखा कि गिरगांववाला नकान रहने लायक नहीं था। उसमें नमी थी, पूरा उजेला नहीं था। अतएव रेवा-शंकर वैद्यसे सलाह करके हम दोनोंने वस्वईके किसी उपनगरमें खुली जगह-वाला वंगला लेनेका निश्चय किया। सान्ताकू जमें एक सुन्दर वंगला मिल गया और हम उसमें रहने गये। ऐसा प्रतीत हुआ कि आरोग्यकी दृष्टिसे अब हम मुरक्षित हैं। मैंने चर्चगेट जानेके लिए पहले दर्जेका पास निकल-वाया। पहले दर्जेमें अक्सर मैं अकेला ही रहता, इससे मनमें कुछ अभिमानका भी अनुभव करता था। वहुत दफा वांदरासे चर्चगेट जानेवाली खास गाड़ी पकड़नेके लिए मैं सान्ताकू जसे वांदरा तक पैदल जाता था।

आर्थिक दृष्टिसे मेरा घंघा अपेक्षासे कुछ अधिक ठीक चलने लगा। दिक्षण अफीकाके मुविक्तल मुझे कुछ-न-कुछ काम सींपा करते थे। मुझे ऐसा लगा कि इससे मेरा खर्च आसानीके साथ निकलता रहेगा। हाईकोर्टका काम मुझे अभी तक कुछ मिलता न था। हाईकोर्टमें दूसरे नये वैरिस्टरोंकी तरह में भी केस मुननेके लिए जाता था। वहां जो कुछ जाननेको मिलता था, उसकी अपेक्षा समुद्रकी फरफराती हुई हवामें झोंके खानेका आनन्द अधिक मिलता था। मैंने देखा कि वहां इस तरह झोंके खाना 'फैशन' माना जाता था।

गोखलेकी आंख तो मुझ पर लगी ही रहती थी। हफ्तेमें दो-तीन त्रार चेम्बरमें आकर वे मेरी कुशलता पूछ जाते थे। और कभी-कभी अपने खास मित्रोंको भी साथ लेते आते थे। अपनी कार्य-पद्धतिसे मुझे परिचित कराते जाते थे। किन्तु मेरे भविष्यके वारेमें यह कहना ठीक होगा कि ईश्वरने नेरा चाहा कभी कुछ बनने ही न दिया।

ज्यों ही मैंने स्वस्थ होनेका निश्चय किया और स्वस्थताका अनुभव किया, त्यों ही अचानक दक्षिण अफीकासे तार आया— "चेम्बरलेन यहां आ रहे हैं, आपको आना चाहिये।" मुझे अपना वचन याद या ही। मैंने तार दिया— "मेरा खर्च भेजिये। आनेको तैयार हूं।" उन्होंने नुरन्त पैसे भेजे और मैं दफ्तर समेटकर रवाना हुआ। मैंने सोचा था कि मुझे एकाघ साल तो वहां सहज ही लग जायगा। वंगला चालू रखा और यह भी इष्ट समझा कि वाल-वच्चे उसीमें रहें।

उन दिनों मैं मानता था कि जो नौजवान देशमें कमाते नहीं और साहसी हैं, उनके लिए परदेश निकल जाना अच्छा है। इस विचारसे मैं चार-पांचको अपने साथ ले गया, जिनमें एक मगनलाल गांघी भी थे।

वाल-वच्चोंका विछोह, वसा-बसाया घर तोड़ना, निश्चित वस्तुमें से अनिश्चित वस्तुमें प्रवेश — यह सब क्षणभरके लिए अखरा। किन्तु में तो अनिश्चित जीवनका आदी हो चुका था। इस संसारमें, जहां ईश्वरके या सत्यके सिवा और कुछ भी निश्चित नहीं है, निश्चितताका विचार करना ही दोषमय प्रतीत होता है।

हमारे आसपास यह जो कुछ दीखता है और होता है, सो सब अनिश्चित है, क्षणिक है; उसमें निश्चित रूपसे जो एक परम तत्त्व छिपा हुआ है, उसकी तिनक-सी झांकी हो, उस पर श्रद्धा बनी रहे, इसीमें जीवनकी सार्थकता है। उस तत्त्वकी खोजमें ही परम पुरुषार्थ है।

यह नहीं कहा जा सकता कि मैं डरवन एक दिन भी पहले पहुंचा था। मेरे लिए वहां काम तैयार ही था। मि० चेम्वरलेनके पास डेप्युटेशनके जानेकी तारीख निश्चित हो चुकी थी। मुझे उनके समक्ष पढ़नेके लिए एक प्रार्थना-पत्र तैयार करना था और डेप्युटेशनके साथ जाना था।

#### ८: दक्षिण अफ्रीकामें तीसरी बार

#### ६५. नातालमें

मि० चेम्बरलेन दक्षिण अफीकासे साढ़े तीन करोड़ पींड लेने आये थे। वे अंग्रेजोंका और संभव हो तो वोअरोंका मन हरण करने आये थे। इस कारण हिन्दुस्तानी प्रतिनिधियोंको सूखा जवाव मिला।

"आप जानते हैं कि जिम्मेदार उपनिवेशों पर वड़ी सरकारका अंकुश नाममात्रका ही है। आपकी शिकायत सच्ची मालूम होती है। मैं अपनी शक्तिभर यत्न करूंगा। लेकिन आपको, जिस तरह आपसे वन पड़े उस तरह, यहांके गोरोंको राजी रखकर रहना है।"

प्रतिनिधि उत्तर सुनकर ठंडे पड़ गये। मैंने आशा छोड़ दी। मुझे एसा लगा कि 'जव जागे तभी सवेरा' समझकर फिरसे ककहरा घोटना होगा। साथियोंको यह समझाया।

मि० चेम्बरलेन ट्रान्सवालके लिए रवाना हुए। मुझे वहांका केस तैयार करके उनके सामने पेश करना था। प्रिटोरिया किस तरह पहुंचा जाय?

लड़ाईके बाद ट्रान्सवाल वीरान-सा हो गया था। खाने-पीनेको अनाज न था; पहनने-ओढ़नेको कपड़े न थे। जैसे-जैसे माल इकट्ठा होता जाता था, वैसे-वैसे ही घरवार छोड़कर भागे हुए लोगोंको वापस आने दिया जाता था। इसके कारण हरएक ट्रान्सवालवासीको पास लेना पड़ता था। गोरोंको तो यह पास मांगे ही मिल जाता था, हिन्दुस्तानियोंके लिए मुक्किल थी।

जिस समय मैं वहां पहुंचा, एशियावासियोंके लिए नया विभाग खुल चुका था। वह बीमे-बीमे अपना जाल फैला रहा था। हिन्दुस्तानी आदमी इस विभागके नाम अर्जी भेजता। फिर कई दिनों वाद उसे जवाय मिलता। ट्रान्सवाल जानेके इच्छुक बहुतेरे थे। अतएव उनके लिए दलाल खड़े हो गये। इन दलालों और अफसरोंके वीच गरीव हिन्दुस्तानियोंके हजारों रुपये लुट गये। मुझसे कहा गया था कि दिना वसीलेके परवानेकी इजाजत मिलती ही नहीं, और कभी-कभी तो वसीलेके रहते भी फी आदमी १००-१०० पींड तक खर्च होता है। इसमें मेरा पता कहां लगता?

मैं अपने पुराने मित्र डरवनके पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्टके पास पहुंचा। उसने मेरे नामका परवाना जारी कर दिया। मैं प्रिटोरियाके लिए खाना हुआ। प्रिटोरिया पहुंचा। अर्जी तैयार की। यहां प्रतिनिधियोंके नाम पहलेसे पूछे गये। प्रिटोरियाके हिन्दुस्तानियोंको पता चल गया था कि इसमें हेतु मुझे अलग रखनेका है।

# ६६. ट्रान्सवालमें

नये विभागके अधिकारी समझ न सके कि मैं ट्रान्सवालमें दाखिल किस तरह हुआ। शांतिरक्षाका कानून यह था कि जो विना परवानेके दाखिल हो, उसे गिरफ्तार किया जाय और कैंदकी सजा दी जाय। इस धाराके अनुसार मुझे गिरफ्तार करनेकी चर्चाएं चलीं। लेकिन मुझसे परवाना मांगनकी किसीकी हिम्मत न पड़ी। जब अधिकारियोंको मालूम हुआ कि मैं परवानेके साथ दाखिल हुआ हूं, तव उन्हें निराशा हुई।

मुझे इस विभागके अधिकारीसे मिलनेका संदेश मिला। मेरे नाम कोई पत्र नहीं आया था। अग्रगण्य हिन्दुस्तानियोंको वहां निरन्तर जाना पड़ता था। इस अधिकारीने तैयव सेठसे मेरे वारेमें पूछा। सेठके जवावसे साहव नाराज हुए और हुक्म किया—"गांधीको मेरे पास लाना।"

मैं तैयब सेठ वगैराके साथ गया। हम सब खड़े रहे। साहवने मुझसे साफ साफ कह दिया:

"आप यहांके निवासी नहीं माने जा सकते। आपको वापस जाना होगा। आप मि॰ चेम्बरलेनके पास भी नहीं जा सकते। यहांके हिन्दुस्ता-नियोंकी रक्षा करनके लिए तो हमारा विभाग विशेष रूपसे खोला गया है। अच्छा, जाइये।"

साहवने मझे जवाव देनेका समय ही नहीं दिया। दूसरे साथियोंको रोका। उन्हें धमकाया और सलाह दी कि वे मझे ट्रान्सवालसे विदा कर दें।

साथी कसैला मुंह लेकर बाहर आये। इस प्रकार हमारे सामने अचा-नक ही एक नई समस्या खड़ी हो गई।

मुझे इस अपमानसे बहुत दुःख हुआ। लेकिन पहले में इस प्रकारके अपमान सहन कर चुका था, इसलिए में पक्का हो रहा था। फलतः मैंने यह निश्चय किया कि अपमानकी परवाह न करके तटस्थ भावसे मझे जो कर्तव्य सूझे, मैं करूं।

उनत अधिकारीकी सहीसे एक पत्र आया। उसमें लिखा था कि मि॰ चेम्चरलेन डरवनम मि॰ गांधीसे मिल चुके हैं, इसलिए अब उनका नाम प्रतिनिवियोंमें से निकाल डालनेकी जरूरत है। साथियोंको यह पत्र असह्य मालम हुआ। उन्होंने डेप्युटेशनके विचारको छोड़ देनेकी इच्छा प्रकट की। मैंने उन्हें कीमकी नाजुक हालत वताई। मुझे कीमकी मर्यादाका अनुभव था। इसलिए मैंने साथियोंको शांत किया बीर मेर् वदले ज्यॉर्ज गॉडफ्रेको, जो हिन्दुस्तानी वैरिस्टर थे, ले जानेकी

लेकिन इससे कौमका और मेरा काम वढ़ा। मुझे ताना मारनेवाले लोग भी मिले: "आपके कहनेसे कौमने लड़ाईमें हाथ वंटाया, लेकिन उसका

मुझ पर इसका कोई असर न हुआ। मैंने कहा — "वीती वातोंका विचार करनेकी अपेक्षा यह सोचना अधिक अच्छा है कि अब हमारा कर्तव्य है। सच पुछिये तो जिस कामके लिए मुझे आपने बुलाया था, वह गो अव पूरा हुआ माना जा सकता है। लेकिन में मानता हूं कि आपकी गेरसे अनुमित मिल जाने पर भी में अब ट्रान्सवालसे न हटूंगा। अब मेरा ाम नातालसे नहीं, वित्क यहांसे चलना चाहिये। मुझे एक वर्षके अन्दर ापस जानेका विचार छोड़ देना चाहिये और यहां वकालतकी सनद हासिल करनी चाहिय। इस नये विभागका सफलतापूर्वक सामना करनेकी हिम्मत मुझमें है। अगर इसका सामना न किया गया, तो कीम लुट जायगी और

इस तरह मैंने चर्चा चलाई। प्रिटोरिया और जोहानिसवर्गमें रहने-वाले हिन्दुस्तानी अगुओंके साथ सलाह करके बाखिर जोहानिसवर्गमें ऑफिस रखनेका मैंने निश्चय किया। मुझे सनद मिली। ऑफिसके लिए मकान अच्छी जगहमें प्राप्त किया और वकालत शुरू की।

# ६७. बढ़ती हुई त्यागवृत्ति

आज तक जुछ-न-जुछ द्रव्य एकत्र करनेकी इच्छा रहती थी। पर-मार्थके साथ स्वायका मिश्रण था।

जब वम्बईमें ऑफिस खोला, तव एक अमेरिकन बीमा-दलाल मिलने माया था। उसने मुझसे भावी कल्याणकी दातें कीं। उस समय तक मैंने दक्षिण अफ्रीकामें नौर हिन्दुस्तानमें बहुतसे दलालोंकी वात नहीं मानी थी। नैरा खयाल यह या कि बीमा करानेमें जुछ-न-जुछ भीवता और ईश्वरके प्रति अविश्वास है। किन्तु इस बार में लल्चाया। मैने दस हजार रुपयेकी

किन्तु दक्षिण अफीकाकी मेरी वदली हुई परिस्थितिने मेरे विचार वदल डाले। दक्षिण अफीकाकी नई आपितिके समयमें मैंने जितने भी कदम उठाये, सब ईश्वरको साक्षी रखकर ही उठाये थे। मुझे विल्कुल ही अन्दाज न था कि दक्षिण अफीकामें मेरा कितना समय वीतेगा। मुझे लगता था कि में वापस हिन्दुस्तान नहीं जा पाऊंगा। मुझे बाल-बच्चोंको अपने साथ ही रखना चाहिये। अव उनका वियोग होना ही न चाहिये। उनके भरण-पोषणका प्रवन्ध भी दक्षिण अफीकामें ही होना चाहिये। इस प्रकार विचार करनेके साथ ही मुझे अपनी वह पॉलिसी दुःखद प्रतीत हुई। वीमा-दलालके जालमें फंसनेके लिए मैं लिजित हुआ। 'तूने यह कैसे मान लिया कि भाई अगर पिताके समान हैं, तो वे छोटे भाईकी विधवाको भाररूप मानेंगे? यह भी क्यों सोचा कि तू ही पहले मरेगा? पालन करनेवाला तो ईश्वर ही है; न तू है और न भाई। बीमा कराकर तूने अपने वाल-बच्चोंको भी पराधीन बनाया। वे स्वावलम्बी क्यों न वनें? असंख्य गरीवोंके बाल-बच्चोंका क्या होता है? तू अपनेको उनके समान क्यों नहीं मानता?'

इस प्रकार विचार-प्रवाह चला। इस पर अमल मैंने एक-व-एक नहीं किया था। मुझे याद पड़ता है कि एक किस्त तो मने दक्षिण अफ्रीकासे भी भेजी थी।

किन्तु इस विचार-प्रवाहको वाहरका उत्तेजन प्राप्त हुआ। दक्षिण अफ्रीकाकी अपनी पहली यात्रामें खिरस्ती वातावरणके वीच पहुंचकर में धर्मके वारमें जाग्रत रहा था। इस वार थियाँसोफीके वातावरणमें रहा। मि० रीच थियाँसोफिस्ट थे। उन्होंने मेरा संपर्क जोहानिसवर्गकी सोसायटीसे करा दिया। में उसका सदस्य तो नहीं वना, फिर भी में प्रायः प्रत्यक थियाँसोफिस्टके गाढ़ संपर्कमें आया। उनके साथ रोज धर्मचर्चा होती। थियाँसोफीमें आतृभाव पदा करना और उसे वढ़ाना मुख्य चीज है। हम इस विषयकी खूब चर्चा करते थे। जहां मुझे सदस्योंके विश्वास और आचरणमें भेद नजर आता, वहां में टीका भी करता था। इस टीकाका प्रभाव मेरे अपने ऊपर काफी अच्छा हुआ। में आतम-निरीक्षण करने छग गया।

#### ६८. निरीक्षणका परिणाम

थियाँसोफिस्ट मित्र मुझे अपने मंडलमें खींचना अवश्य चाहते थे, किन्तु एसा करके वे हिन्दूके नाते मुझसे कुछ पानेकी इच्छा रखते थे। वियाँसो-फीकी पुस्तकोंमें हिन्दूवर्मको छाया और छाप तो काफी ह ही; इसिलए इन भाइयोंने माना कि मैं उनकी मदद कर सकूंगा। मैंने उन्हें समझाया कि संस्कृतका मेरा अम्यास नहींके वरावर है। मैंने हिन्दूवर्मके प्राचीन ग्रंथ संस्कृतमें पढ़े नहीं हैं। भाषान्तरके द्वारा भी मेरा वाचन कम ही हुआ है। किन्तु वहां मेरी हालत 'जहां झाड़ नहीं, वहां एरण्ड ही झाड़' जैसी वन गई। किसीके साथ मैंने विवेकानन्दका 'राजयोग' पढ़ना शुरू किया, तो किसीके साथ मणिलाल नभूभाईका। एक मित्रके साथ 'पातंजल योगदर्शन' पढ़ना पड़ा। कइयोंके साथ गीताका अम्यास शुरू हुआ। 'जिज्ञासु-मंडल' के नामसे एक छोटा-सा मंडल भी स्थापित किया और नियमित अम्यास शुरू हुआ। गीताके प्रति मेरा प्रम और श्रद्धा तो थी ही। अब मैंने उसमें गहरे पैठनेकी आवश्यकता अनुभव की। मेरे पास एक-दो अनुवाद थ। उनकी मददसे मैंने मूल संस्कृत समझ लेनेका प्रयत्न किया और प्रतिदिन एक अथवा दो श्लोक कंठ करनेका निश्चय किया।

सुवह दातुन और स्नानके समयका उपयोग मने दलोक कंठ करनेमें किया। दातुनमें पन्द्रह मिनट और स्नानमें वीस मिनट लगते थे। दातुन में अंग्रेजी ढंगसे खड़े-खड़े करता था। सामनेकी दीवार पर गीताके दलोक लिखकर लटका देता और उन्हें आवश्यकतानुसार देखकर रटा करता था। इस तरह रटे हुए दलोक वादमें स्नानसे निपटते समय तक पक्के हो जाते। इस वीच पिछले दलोकोंका नित्य एक पाठ हो जाता। इस प्रकार मुझे याद है कि मैंने तेरह अच्याय तक गीता कंठाग्र कर ली थी।

मेरे लिए गीताकी पुस्तक आचारकी एक प्रौढ़ मार्गदर्शक पुस्तक वन गई। इस पुस्तकने मेरे धार्मिक कोशका काम किया। जिस प्रकार अपरिचित अंग्रजी शब्दके हिज्जों अथवा उसके अर्थके लिए मैं अंग्रजी शब्दकोश टटोलता था, उसी प्रकार आचार-विषयक कठिनाइयों और उसकी अटपटी पहेलियोंको मैं गीताजीकी मददसे सुलझाता था। उसके अपरिग्रह, समभाव आदि शब्दोंने मुझे बांघ लिया। समभाव कैसे बढ़ाना, कैसे उसकी रक्षा करना? अपमान करनेवाले अधिकारियों, रिश्वत लेनेवाले अधिकारियों, व्यर्थका विरोध करनेवाले कल तकके साथियों तथा जिन्होंने जबरदस्त उपकार किया है ऐसे सज्जनोंके बीच कोई भद न करनेका वर्ष वया है?

अपरिग्रहका पालन किस प्रकार होता होगा? देह अपने-आपमें कीन कम परिग्रह है? स्त्री-पुत्रादि परिग्रह नहीं तो और क्या हैं? पुस्तकोंसे भरी आलमारियां क्या जला देनी चाहिये? घर फूंककर तीर्थ करना चाहिये? तुरत्त ही उत्तर मिला कि घर फूंके विना तीर्थ होता ही नहीं। अंग्रेजी कानूनने मेरी मदद की। स्नेलकी कानून-विषयक सिद्धान्तोंकी चर्चाका स्मरण हुआ। गीताजीके अम्यासके परिणाम-स्वरूप मैंने 'ट्रस्टी' शब्दका अर्थ विशेष रूपसे समझा। कानूनके शास्त्रके प्रति आदर वढ़ा। उसमें भी मैंने धमके दर्शन किये। गीताजीसे मैं यह समझा कि जिस तरह ट्रस्टीके पास करोड़ोंकी संपत्ति होते हुए भी उसकी एक भी पाईको वह अपनी नहीं मानता, उसी तरह मुमुक्षुको व्यवहार करना चाहिये। मुझे यह दीयेकी तरह साफ दीखा कि अपरिग्रही वननेमें, समभावी होनेमें हेतुका, हृदयका परिवर्तन आवश्यक है। रेवाशंकरभाईको मैंने इस आश्यका पत्र लिख डाला कि वीमेकी पॉलिसी खतम कर दें। कुछ वापस मिले तो ले लें, न मिले तो समझें कि दिये हुए पैसे गय। वालकोंकी और स्त्रीकी रक्षा उनका और हमारा सिरजनहार करेगा। पितृतुत्य भाईको लिखा— "अव तक तो मेरे पास जो वचा सो आपको अपित किया, अब मेरी आशा छोड़ दें। अब जो वचेगा सो यहीं कीमके लिए खर्च होगा।"

मैं भाईको यह वात झट समझा न सका। पहले तो उन्होंने मुझे कड़े शब्दोंमें अपने प्रति मेरे धर्मका वोध कराया — मुझे पितासे अधिक चतुर न वनना चाहिये। जिस तरह पिताने परिवारका पोषण किया, उसी तरह मुझे भी करना चाहिये वगैरा। मैंने उत्तरमें विनयपूर्वक लिखा कि मैं पिताका ही काम कर रहा हूं। यदि परिवारके अर्थको थोड़ा व्यापक वना लें, तो मेरी वात समझमें आने जैसी मालूम होगी।

भाईने आशा छोड़ी। लगभग अवोला-जैसा ले लिया। मुझे इससे दुःख हुआ। लेकिन जिसे मैं धर्म समझता था, उसे छोड़नेमें कहीं अधिक दुःख होता था। मैंने हलका दुःख सहन किया। फिर भी भाईके प्रति मेरी भिक्त निर्मल और प्रचण्ड थी। भाईका दुःख उनके प्रेमसे पैदा हुआ था। उन्हें मेरे पैसेसे भी बढ़कर मेरे सदाचारकी खास जरूरत थी।

अपने आखिरी दिनोंमें भाई पसीजे। मृत्युशय्या पर पड़े-पड़े उन्होंने अनुभव किया कि मेरा कदम ही सही और धर्मानुकूल था। उनका अत्यन्त करणाजनक पत्र मिला। यदि पिता पुत्रसे माफी मांग सकता हो, तो उन्होंने मुझसे माफी मांगी। मुझे लिखा कि मैं उनके लड़कोंकी परवरिश अपने ढंगसे करूं। मुझसे मिलनेके लिए वे अधीर हुए। मुझे तार किया। मैंने तारसे जवाव दिया — "आइये।" लेकिन हमारा मिलाप वदा न था।

### ६९. निरामिषाहारके लिए बलिदान

日本語は 引

TO THE STREET OF THE PERSON AND THE

मेरे जीवनमें जैसे-जैसे त्याग और सादगी वढ़ी और घर्म-जागृतिमें वृद्धि हुई, वैसे-वैसे निरामिपाहारका और उसके प्रचारका शौक वढ़ता गया। प्रचारका काम मैंने एक प्रकारसे ही करना जाना है — आचारसे और आचारके साथ ही जिज्ञासुसे वातचीत करके।

थियाँसोफिस्ट मंडलकी एक महिला साहसी थी। उसने बड़े पैमाने पर एक निरामिपाहारी गृह खोला। इस महिलाको कलाका शौक था। वह काफी खर्चीली थी और हिसावका उसे बहुत भान न था। शुरूमें उसका काम छोटे पैमाने पर चला। लेकिन उसने उसमें वृद्धि करने और बड़ी जगह प्राप्त करनेका निश्चय किया। इसके लिए मेरी मदद चाही। उस समय मुझे उसके हिसाव-कितावकी कोई जानकारी न थी। मैंने मान लिया था कि उसका अनुमान ठीक ही होगा। मेरे पास सुविधा थी। कई मुव-किकलोंकी रकमें मेरे पास रहती थीं। उनमें से एककी इजाजत लेकर उसकी रकममें से लगभग एक हजार पींड मैंने उसे दे दिये। कोई दो-तीन महीनोंमें ही मुझे मालूम हो गया कि ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे। इतनी वड़ी रकम खोनेकी शक्ति मुझमें नहीं थी। मेरे पास इतने पैसोंका दूसरा उपयोग था। पैसे वापस लीटे ही नहीं। किन्तु विश्वासी बद्रीके पैसे क्योंकर हूवते? उसने तो मुझोंको जाना था। मैंने वे पैसे भर दिये।

अपने एक मुविक्तिल मित्रसे मैंने पैसोंके इस लेन-देनकी चर्चा की। उन्होंने मुझे मीठा उलाहना देते हुए जाग्रत कियाः

"भाई, (दक्षिण अफीकामें मैं 'महात्मा'न वना या, 'वापू'भी न वना या। मुविक्कल मित्र मुझे 'भाई' कहकर ही बुलाते थे।) यह आपका काम नहीं। हम तो आपके विश्वास पर चलनेवाले हैं। ये पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। वद्रीको तो आप वचा लेंगे और अपनी गांठके खोयेंगे। किन्तु सुवारके ऐसे कामोंमें आप सव मुविक्कलोंके पैसे देने लगेंगे, तो मुविक्कल मर जायंगे और आप मिखारी वनकर घर वठेंगे। इससे आपके सार्व-जिनक कामको वक्का पहुंचेगा।"

इन मुविक्किलकी चेतावनी मुझे सच्ची लगी। बद्रीके पैसे तो मैं भर सका, लेकिन यदि उन्हीं दिनों मैंने दूसरे हजार पीण्ड खोये होते, तो उनकी भरपाई करनेकी मुझमें थोड़ी भी शक्ति न थी और मुझे कर्जमें ही डूबना पड़ता। और कर्जका धंवा तो मैंने अपने सारे जीवनमें कमी किया ही नहीं। उसके प्रति मेरे मनमें हमेशा भारी अरुचि रही है। मैंने देखा कि सुवारके लिए भी अपनी शक्तिके वाहर जाना उचित नहीं। मैंने यह भी अनुभव किया कि इस प्रकारके लेन-देनमें पड़ कर मैंने गीताके तटस्य निष्काम कर्मवाले मुख्य पाठका अनादर किया है। यह भूल मेरे लिए दीपस्तम्भ वन गई।

### ७०. मेरे विविध प्रयोग

जैसे-जैसे मेरे जीवनमें सादगो बढ़ती गई, वैसे-वैसे रोगोंके लिए दवा लेनेकी अरुचि, जो शुरूसे ही थी, बढ़ती गई। जब मैं डरवनमें वकालत करता था, तव डॉ॰ प्राणजीवनदास महेता मुझे लेने आये थे। उन दिनों मुझे कमजोरी रहती थी और कभी-कभी सूजन भी आ जाती थी। उन्होंने इसका इलाज किया था और उससे मुझे आराम हुआ था। उसके बाद मुझे वापस देश लौटने तक कोई उल्लेख करने लायक व्याघि हुई हो ऐसा याद नहीं पड़ता।

किन्तु जोहानिसवर्गमें मुझे कव्ज रहता और वीच-वीचमें सिर भी दुखा करता। रेचनकी कोई न कोई दवा लेकर में स्वास्थ्य ठीक रखता था। भोजन तो हमेशा पथ्यकारक ही करता था। लेकिन उससे में विलकुल व्याधिमुक्त नहीं हुआ। मनमें यह इच्छा वनी ही रहती थी कि रेचनसे भी छुट्टी मिले तो अच्छा हो।

मैं तीन बार पेट भरकर खाता और दोपहरकी चाय भी पीता था।
मैं कभी अल्पाहारी न रहा। निरामिपाहारमें भी विना मसालेके जितने स्वाद
किये जा सकते थे उतने मैं करता था। छह-सात बजेसे पहले शायद ही उठता
था। मैंने 'नो ब्रेकफास्ट एसोसियेशन' के विषयमें पढ़ा। उस परसे मुझे
लगा कि यदि मैं सबेरेका खाना छोड़ दूं, तो सिरके दर्दसे अवश्य ही मुक्ति
पा जाऊं। मैंने सबेरेका भोजन छोड़ा। कुछ दिन तक यह कठिन तो मालूम
हुआ, लेकिन सिरका दर्द सदाके लिए चला गया। उस परसे मैंने यह
नतीजा निकाला कि मेरी खुराक जरूरतसे ज्यादा थी।

लेकिन इस फरफारसे कठनकी शिकायत दूर नहीं हुई। क्यूनेके किट-स्नानके उपचार किये। उनसे थांड़ा आराम हुआ। मैंने मिट्टीके उपचारके वारेमें पढ़ा और उसका उपचार शुरू किया। उसका मुझ पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। उससे कठनकी मेरी शिकायत विलकुल मिट गई। इसके वाद मने अपने ऊपर और अपने अनेक साथियों पर मिट्टीके उपचार आजमाये हैं, और मुझे याद नहीं पड़ता कि उनमें मैं कभी निष्फल हुआ हूं। देशमें आने के वाद मैं ऐसे उपचारों के सम्बन्धमें आत्म-विश्वास खो बैठा हूं। प्रयोग करने का और एक जगह स्थिर वैठने का मुझे अवसर भी नहीं मिल पाया। फिर भी मिट्टी और पानी के उपचारों के संबंधमें मेरी श्रद्धा जैसी शुरूमें थी, आज भी बहुत-कुछ वैसी ही है। मैं तो मानता हूं कि मनुष्यों को दवा लेने की आवश्यकता क्वचित् ही होती है। पथ्य और पानी, मिट्टी इत्यादि घरेलू उपचारों से एक हजारमें से नौ सौ निन्यान के केस अच्छे हो सकते हैं।

पल-पल पर वैद्य, हकीम और डॉक्टरके घर दौड़नेसे और शरीरमें अनेक प्रकारके पाकों और रसायनोंको भरनेसे मनुष्य अपने जीवनको न केवल अल्यायु बनाता है, विल्क अपने मनके काबूको खो वैठता है। फलतः वह मनुष्यत्वको खोता है और शरीरका स्वामी रहनेके बदले शरीरका गुलाम बनता है।

मिट्टीके प्रयोगोंके जैसा मेरा आहारका भी प्रयोग था। उसके संबंधम मैंने 'आरोग्य-विषयक सामान्य ज्ञान'\* नामक पुस्तकमें विस्तारते लिखा है। उसमें लिखे गये अपने विचारोंमें फेरफार करनेकी आवश्यकता मैंने अनुभव नहीं की। फिर भी अपने आचारमें मैंने महत्त्वके फेरफार किये हैं।

उक्त पुस्तक लिखनेमें — अन्य लेखनकी भांति — केवल धर्म-भावना ही कारण थी, और वही आज भी मेरे प्रत्येक कार्यमें विद्यमान है। इस-लिए उसमें दिये गये कुछ विचारों पर मैं आज अमल नहीं कर सकता, इससे मुझे खेद होता है और शरम मालूम होती है।

लेकिन मेरे भाग्यमें हिन्दुस्तानमें रहते हुए अपने प्रयोगको स'पूर्णता तक पहंचाना बदा न था।

लाने-पीनेके साथ आत्माका कोई संबंध नहीं। वह न लाती है, न पीती है। जो पेटमें जाता है वह नहीं, विलक्ष जो वचन अन्दरसे निकलते हैं वे हानि-लाभ पहुंचाते हैं, आदि दलीलोंको में जानता हूं। इनमें तव्यांत है। लेकिन यहां तो दलीलमें उतरे विना में अपना यह दृढ़ निरचय ही प्रकट किये देता हूं कि जो ईश्वरसे डर कर चलना चाहता है, ऐसे साधक और मुमुक्षुके लिए अपने आहारका चुनाव — त्याग और स्वीकार — उतना ही आवश्यक है, जितना विचार और वाणीका चुनाव — त्याग और स्वीकार — आवश्यक है।

<sup>\* &#</sup>x27;आरोग्यकी कुंजी' के नामसे गांधीजीने यह पुस्तक १९४२ में दुवारा लिख डाली थी। इसका हिन्दी संस्करण नवजीवनसे प्रकाशित हो चुका है। इसलिए अब उसे देखना चाहिये। — प्रकाशक

# ७१. बलवानके साथ मुठभेड़

एशियाई अधिकारियोंका वड़े-से-बड़ा केन्द्र जोहानिसवर्गमें था। इस केन्द्रमें हिन्दुस्तानी, चीनी आदिका रक्षण नहीं विल्क भक्षण होता है, यह मुझे साफ दीख रहा था। मेरे पास रोज शिकायतें आतीं—"हकदार दाखिल नहीं हो सकते और वगैर हकवाले सौ-सौ पौण्ड देकर चले आ रहे हैं। अगर आप इसका इलाज न करेंगे, तो और कौन करेगा?" मेरी अपनी भी यही भावना थी। यदि यह सड़ांघ दूर न हुई, तो मेरा ट्रान्स-वालमें वसना व्यर्थ ही कहा जायगा।

में प्रमाण एकत्र करने लगा। जब मेरे पास प्रमाणोंका अच्छा-सा संग्रह हो गया, तो में पुलिस-किमश्तरके पास पहुंचा। उसने मेरी बात धीरजसे सुनी और प्रमाण प्रस्तुत करनेको कहा। स्वयं ही साक्षियोंकी जांच की। उसे विश्वास हो गया, किन्तु मेरी तरह वह भी जानता था कि दक्षिण अफ्रीकामें गोरे पंचोंसे गोरे गुनहगारको दण्डित कराना कठिन था। फिर भी वह कार्रवाई करनेके लिए तैयार हुआ।

दो अविकारियोंके वारेमें जरा भी शक न था, इसलिए उन दोके नाम वारण्ट जारी हुए। उन पर मुकदमा चला। सवूत भी अच्छे मिले। फिर भी दोनों छूट गये।

मैं बहुत निराश हुआ। पुलिस-कमिश्नरको भी दुःख हुआ। मुझे वकीलके घंघेसे अरुचि उत्पन्न हो गई। यह देखकर कि वृद्धिका उपयोग दोषको छित्रानेमें किया जा रहा है, मुझे बुद्धि ही अप्रिय लगने लगी।

दोनों अधिकारियोंका अपराध इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि उनके वरी हो जाने पर भी सरकार उन्हें निवाह नहीं सकी। दोनों वरखास्त किये गये और एशियाई केन्द्र कुछ स्वच्छ वना। अव कौमको तसल्ली हुई और उसमें हिम्मत भी आई।

मेरी प्रतिष्ठा वढ़ी। मेरा घंघा भी वढ़ा। कौमके जो सैकड़ों पौण्ड हर महीने रिश्वतमें ही खर्च होते थे, उनमें से वहुतसे वचे। जो अप्रामाणिक थे, वे तो अभी भी रिश्वतखोरी जारी रखे हुए थे। किन्तु जो प्रामाणिक थे, वे अपनी प्रामाणिकताकी रक्षा कर सके थे।

ये अधिकारी इतने अधम थे, फिर भी व्यक्तिगत रूपसे मेरे दिलमें उनके विरुद्ध कुछ न था। मेरे इस स्वभावको वे जानते थे। और जब उनकी कंगाल हालतमें मुझें उन्हें मदद पहुंचानेका अवसर मिला तब मैंने उनकी मदद भी की थी। इसका असर हुआ। गोरोंके जिस वर्गके सम्पर्कमें मैं आया, दे मेरे प्रति निर्भय वनने लगे; और यद्यपि मुझे उनके विभागके विरुद्ध अवसर लड़ना पड़ता था, तींखे शब्दोंका उपयोग करना पड़ता था, फिर भी वे मेरे साथ मीठा संवंव रखते थे। उन दिनों मुझे इस वातका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं था कि इस प्रकारका व्यवहार मेरे स्वभावका एक अंग ही है। वादमें यह बात मेरे समझमें आई कि ऐसे व्यवहारमें सत्याग्रहकी जड़ निहित है और वह अहिंसाका एक विशिष्ट अंग है।

मनुष्य और उसका काम, ये दो भिन्न चीजें हैं। अच्छे कामोंके प्रति आदर और दुरोंके प्रति तिरस्कार होना ही चाहिये। किन्तु अच्छे-बुरे काम करनेवालोंके प्रति हमेशा आदर अथवा दया होनी चाहिये। वते समझनेमें यह चीज आसान है, फिर भी इसका अमल कमसे-कम होता है। यही कारण है कि इस दुनियामें जहर फैलता रहता है।

सत्यकी शोधके मूलमें इस प्रकारकी अहिंसा मौजूद है। मैं प्रतिक्षण यह अनुभव करता हूं कि जब तक यह हायमें न आवे तब तक सत्य मिलता ही नहीं। व्यवस्थाके विरुद्ध झगड़ा शोभा देता है, व्यवस्थापकके विरुद्ध झगड़ा करने समान है। क्योंकि सब एक ही क्रूंचीसे चित्रित हैं, एक ही ब्रह्माकी सन्तान हैं। व्यवस्थापकमें तो अनंत शक्तियां विद्यमान हैं। व्यवस्थापकमें लो अनंत शक्तियां विद्यमान हैं। व्यवस्थापकका अनादर — तिरस्कार — करने से जन शक्तियों का अनादर होता है, और वैसा होने से व्यवस्थापकको और साथ ही दुनियाको नुकसान पहुंचता है।

#### ७२. एक पुण्य-स्मरण

मेरे जीवनमें वार-बार ऐसी घटनायें घटती ही रही हैं, जिनके द्वारा मैं अनेक धर्मावलिष्वयों और अनेक जातियोंके गाढ़ परिचयमें आ सका हूं। इन सबके अनुभवसे यह कहा जा सकता है कि मैंने अपनों और विरानों, देशी और विदेशी, गोरों और कालों, हिन्दू और मुसलमान अयवा हिप्रस्ती, पारसी या यहूदीके बीच कभी कोई भेद नहीं किया।

मेरा हृदय ऐसे किसी भेदको पहचान ही न सका। इस चीजको मैं अपने लिए गुण नहीं मानता, क्योंकि इस प्रकार अहिसा, ब्रह्मचयं, अपरिग्रह आदि यमोंके विकासके लिए प्रयत्न करनेका और उस प्रयत्नके अभी तक चालू रहनेका मुझे पूरा भान है, उस तरह इस प्रकारके अभेदको सिद्ध करनेके लिए मैंने कोई खास प्रयत्न किया हो, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता।

जब मैं डरवनमें वकालत करता था, तब अक्सर मेरे मुंशी या कारकुन मेरे साथ रहते थे। उनमें हिन्दू और खिप्रस्ती थे, अथवा प्रांतकी दृष्टिसे कहूं तो गुजराती और मद्रासी थे। मुझे याद नहीं पड़ता कि उनके बारेमें मेरे मनमें कभी भेदभाव उत्पन्न हुआ हो। उन्हें में अपने परिवारका अंग ही मानता था और यदि इसमें पत्नीकी ओरसे कोई विघ्न आता, तो मैं उससे लड़ता था।

एक मुंशी खिरस्ती थे। उनके माता-पिता पंचम जातिके थे। हमारे घरकी रचना पाश्चात्य ढंगकी थी। हर कमरेमें मोरीके वदले पेशावके लिए खास वरतन रहता था। उसे उठानेका काम नौकरका नहीं, विल्क हम पित-पत्नीका था। पंचम कुलमें जनमे हुए ये मुंशी नये थे। उनका वरतन भी हमींको उठाना था। कस्तूरबाई दूसरे वरतन तो उठाती थी, लेकिन उसकी वृष्टिमें इन माईका वरतन उठाना हदसे वाहरकी वात थी। हमारे वीच कलह शुल हुआ। मेरा उठाना उसे वरदाश्त न होता था; और खुद उसके लिए वरतन उठाना भारी हो गया था।

किन्तु मैं जितना प्रेमी उतना ही घातक पित था। मैं अपनेको उसका शिक्षक भी मानता था और इस कारण अपने अन्धप्रेमके वश होकर उसे खूव सताता था।

यों उसके केवल वरतन उठाकर ले जाने भरसे मुझे सन्तोष न हुआ। सन्तोष तो मुझे तभी होता जब वह उसे हंसते मुंह ले जाती। इसलिए मैंने दो वातें ऊंचे स्वरमें कहीं। मैं चिल्ला उठा: "यह कलह मेरे घरमें नहीं चलेगा।"

यह वचन उसे तीरकी तरह चुभा।

पत्नी घघक उठी — "तो अपना घर अपने पास रखिये, मैं यह चली।"

मैं तो ईश्वरको भूल वठा था। मेरे भीतर दयाका अंश भी न रह गया था। मैंने उसका हाथ पकड़ा। सीढ़ीके सामने ही वाहर निकलनेका दरवाजा था। मैं इस गरीविनी अवलाको पकड़कर दरवाजे तक खींच ले गया। दरवाजा आधा खोला।

कस्तुरवाईकी आंखोंसे गंगा-जमना वह रही थी; वह वोली:

"आपको तो लाज नहीं है। मुझे है। तिनक तो शरमाइये। मैं वाहर निकलकर जाऊंगी कहां? यहां मां-वाप नहीं हैं, जो उनके घर चली जाऊं। मैं औरत हूं, इसलिए मुझे आपके घूंसे खाने ही होंगे। अब जरा शरमाइयें और दरवाजा वन्द करिये। कोई देख लेगा तो दोनोंमें से एककी भी शोभा न रहेगी।" मैंने मंह तो लाल रखा, लेकिन साथ ही शरिमन्दा भी हुआ। दर-वाजा वन्द कर लिया। यदि पत्नी मुझे नहीं छोड़ सकती थी, तो मैं भी उसे छोड़कर कहां जानेको था? हमारे वीच झगड़े तो वहुत हुए हैं, किन्तु परिणाम हमेशा मंगलकारी ही रहा है। पत्नीने अपनी अद्भुत सहन-शिक्तसे विजय पाई है।

यह घटना तो हमारे वीते युगकी है। आज न मैं मोहान्य पित हूं, न शिक्षक। कस्तूरवाई चाहे तो आज मुझे घमका सकती है। आज हम कसौटी पर परखे हुए मित्र हैं, एक-दूसरेके प्रति निर्विकार वनकर रहते हैं। मेरी वीमारीमें विना किसी वदलेकी इच्छा रखे मेरी सेवा-टहल करनेवाली वह सेविका है।

ऊपरकी घटना सन् १८९८ में घटी थी। उस समय मैं ब्रह्मचर्यके पालनके वारेमें कुछ भी जानता न था। यह वह समय था जब मुझे इस वातका स्पष्ट भान न था कि पत्नी केवल सहयिंगणी, सहचारिणी और सुख-दु:खकी साथिन है। मैं जानता हूं कि उन दिनों मैं यह मानकर चलता था कि वह विपय-भोगका भाजन है और पितकी चाहे जैसी आज्ञाको पालनेके लिए पैदा हुई है।

सन् १९०० से मेरे विचारोंमें गंभीर परिवर्तन हुआ। १९०६ में उनकी परिणति हुई। जैसे-जैसे मैं निर्विकार वनता गया, वैसे-वैसे मेरी घर-गृहस्या शांत, निर्मेल और सुखी वनती गई है, और आज भी वनती जा रही है।

इस पुण्य-स्मरणसे कोई यह न मान वैठे कि हम आदर्श दम्पती हैं। अथवा मेरी घर्मपत्नीमें कुछ भी दोप नहीं है। या कि अब तो हमारे आदर्श एक ही हैं। कस्तूरवाईका अपना कोई स्वतंत्र आदर्श है या नहीं, सो वह बेचारी खुद भी जानती न होगी। संभव है कि मेरे बहुतसे आचरण उसे आज भी अच्छे न लगते हों। इसके वारेमें हम कभी चर्चा नहीं करते; करनेमें कोई सार नहीं। किन्तु उसमें एक गुण बहुत बड़ी मात्रामें है। इच्छासे हो या अनिच्छासे, ज्ञानपूर्वक हो या अज्ञानपूर्वक, मेरे पीछे-पीछे चलनेमें उसने अपने जीवनकी सार्थकता मानी है, और स्वच्छ जीवन वितानके अपने प्रयत्नमें मुझे कभी रोका नहीं है। इस कारण हमारी बृद्धिः विताने बहुत अंतर होते हुए भी मुझे यह लगा है कि हमारा जीवन सन्तोपी, मुझी और अर्घ्वंगामी है।

# ७३. अंग्रेजोंसे परिचय – १

जब मैंने यह कथा लिखनी शुरू की थी, तब मेरे पास कोई योजना तैयार न थी। इन अध्यायोंको मैं अपने सामने कोई पुस्तकें, डायरी या दूसरे कागज-पत्र रखकर नहीं लिख रहा हूं। कहा जा सकता है कि लिखनेके दिन अन्तर्यामी मुझे जिस तरह कहता है उसी तरह मैं लिखता हूं। जो किया मेरे अन्तरमें चलती है, मैं निश्चयपूर्वक नहीं जानता कि उसे अन्तर्यामीकी किया कहा जा सकता है या नहीं। लेकिन कई वर्षोंसे मैंने जिस प्रकार अपने बड़े-से-बड़े माने गये और छोटे-से-छोटे गिने जानेवाले कार्य किये हैं, उसकी छानबीन करते हुए मुझे यह कहना अनुचित प्रतीत नहीं होता कि वे अन्तर्यामीकी प्रेरणासे हुए हैं।

अन्तर्यामीको मैंने देखा नहीं, जाना नहीं। संसारकी ईश्वर-विषयक श्रद्धाको मैंने अपनी श्रद्धा वना लिया है। यह श्रद्धा किसी प्रकार मिटाई नहीं जा सकती, इसलिए उसे श्रद्धारूपसे पहचानना छोड़कर मैं अनुभवके रूपमें ही पहचानता हूं। फिर भी, इस प्रकारसे अनुभवके रूपमें उसका परिचय देना भी सत्य पर एक प्रकारका प्रहार करना है। इसलिए कदाचित् अधिक उचित तो यह कहना ही होगा कि शुद्ध रूपमें उसका परिचय करानेवाला शब्द मेरे पास नहीं है।

मेरी यह मान्यता है कि उस अदृष्ट अन्तर्यामीके वशीभूत होकर मैं यह कथा लिख रहा हूं।

इतिहासके रूपमें आत्मकथा-मात्रकी अपूर्णता और उसकी किठनाइयोंके वारेमें पहले मैंने जो पढ़ा था, आज उसका अर्थ में अधिक समझता हूं। मैं यह जानता हूं कि सत्यके प्रयोगोंकी आत्मकथामें जितना कुछ मुझे याद है उतना सब में नहीं ही दे रहा हूं। कौन जानता है कि सत्यका दशन करानेके लिए मुझे कितना देना चाहिये? अथवा न्याय-मन्दिरमें एकांगी और अयूरे प्रमाणोंकी क्या कीमत कूती जायगी?

इस तरह सोचने पर क्षणभरके लिए मनमें यही विचार आता है कि क्या इन अव्यायोंका लेखन वन्द कर देना ही अधिक योग्य न होगा? किन्तु आखिरमें में इस निश्चय पर पहुंचता हूं कि जब तक शुरू किया हुआ काम स्पष्ट रूपसे अनीतिमय प्रतीत न हो, तब तक उसे न छोड़नेके न्यायके अनुसार जब तक अन्तर्यामी न रोके तब तक इन अध्यायोंका लेखन मुझे जारी रखना चाहिये। यह कथा टीकाकारोंको संतुष्ट करनेके लिए नहीं लिखी जा रही है। सत्यके प्रयोगोंमें यह भी एक प्रयोग ही है। साथ ही, यह दृष्टि भी इसके पीछे है ही कि इससे साथियोंको कुछ आश्वासन मिलेगा। इसका प्रारम्भ ही उनके संतोषके लिए है।

जिस प्रकार मैंने हिन्दुस्तानी कारकुनों और दूसरोंको अपने कुटुम्वियोंकी तरह रखा था, उसी प्रकार मैं अंग्रेजोंको भी रखने लगा। मेरा यह व्यवहार मेरे साथ रहनेवाले सव लोगोंके लिए अनुकूल न था। कुछ सम्बन्धोंके कड़वे अनुभव भी प्राप्त हुए। किन्तु ऐसे अनुभव तो देशी-विदेशी दोनोंके सम्बन्धमें हुए। कड़वे अनुभवोंके लिए मुझे पश्चात्ताप नहीं हुआ। कड़वे अनुभवोंके रहते भी और यह जानते हुए भी कि मित्रोंको असुविधा होती है और सहन करना पड़ता है, मैंने अपनी आदत नहीं बदली और मित्रोंने उसे उदारतापूर्वक सहन किया है। मेरा अपना यह विश्वास है कि आस्तिक मनुष्योंमें, जो अपनेमें विद्यमान ईश्वरको सबमें देखना चाहते हैं, सबके साथ अलिप्त होकर रहनेको शक्ति आनी चाहिये। और ऐसी शक्ति तभी विकसित की जा सकती है, जब जहां-जहां अनखोजे अवसर आवें वहां-वहां उनसे दूर न भागकर नये-नये सम्पर्क स्थापित किये जायं, और वैसा करते हुए भी राग-द्रेपसे दूर रहा जाय।

इसलिए जब वोअर-विटिश युद्ध शुरू हुआ, तब अपना घर भरा होते हुए भी मने जोहानिसवर्गसे आये हुए दो अंग्रेजोंको अपने यहां टिकाया। दोनों थियाँसोफिस्ट थे। इन मित्रोंके सहवासने भी धर्मपत्नीको रुलाया ही था। मेरे कारण उसके हिस्से रोनेके अवसर तो अनेक आये हैं। यद्यपि मुझे याद है कि इन मित्रोंको रखनेमें फुछ कि नाइयां खड़ी हुई थीं, फिर भी मैं यह अवस्य कह सकता हूं कि दोनों व्यक्ति घरके दूसरे लोगोंके साथ हिलमिल गये थे।

### ७४. अंग्रेजोंसे परिचय - २

एक बार जोहानिसवर्गमें मेरे पास चार हिन्दुस्तानी कारकुन हो गये थे। मैं नहीं कह सकता कि उन्हें कारकुन मानूं या वेटे। किन्तु इससे मेरा काम न सथा। टाइपिंगके विना तो काम चल ही नहीं सकता था। टाइपिंगका जो थोड़ा भी ज्ञान था, सो एक मुझे ही था। इन चार नीजवानोंमें से दोको मैंने टाइपिंग सिखाया, किन्तु अंग्रेजीका ज्ञान कम होनेसे उनका टाइपिंग कभी बच्छा न हो सका। फिर इन्हींमें से मुझे हिसावनवीस भी तैयार करने थे। नातालसे अपनी इच्छानुसार मैं किसीको बुला न सकता था, नयोंकि

वगैर परवानेके कोई हिन्दुस्तानी दाखिल हो ही न पाता था। और अपनी सुविधाके लिए मैं अधिकारियोंसे मेहरवानीकी भीख मांगनेको तैयार न था।

में सोचमें पड़ा। काम इतना वढ़ गया था कि कितनी भी मेहनत क्यों न की जाय, मेरे लिए यह संभव न रहा कि मैं वकालत और सार्वजनिक सेवा दोनोंको ठीकसे कर सकुं।

कारकुनीके लिए अंग्रेज स्त्री-पुरुषोंके मिलने पर भी मैं उन्हें न रखूं ऐसी कोई वात न थी। एक टाइप-राइटिंग एजेण्टके द्वारा मुझे मिस डिक नामकी एक स्कॉच कुमारिका मिल गई। यह महिला हाल ही स्कॉटलैंडसे आयी थी। उसे तुरन्त काम पर लगना था। हिन्दुस्तानीके अधीन काम करनेमें उसे कोई आपत्ति न थी। वह तुरन्त काम पर आने लगी।

उसने केवल मेरे कारकुनका ही नहीं, विलक में यह मानता हूं कि सगी लड़की या वहनका पद तुरन्त आसानीसे ले लिया। मुझे शायद ही कभी उसके काममें कोई गलती निकालनी पड़ी हो। एक समय ऐसा था जब हजारों पींडका व्यवहार उसके हाथमें था, और वह हिसाव-किताब भी रखने लग गई थी। उसने सम्पूर्ण रूपसे मेरा विश्वास संपादन कर लिया था। लेकिन मेरे मन वड़ी वात यह थी कि मैं उसकी भावनाओं जो जानने जितना उसका विश्वास संपादन कर सका था। अपना साथी पसन्द करनेमें उसने मेरी सलाह ली। कन्यादान देनेका सौभाग्य मुझीको प्राप्त हुआ। विवाह हो जाने पर उसने मेरा काम छोड़ दिया।

ऑफिसमें एक शॉर्टहैण्ड राइटरकी जरूरत वरावर रहती ही थी। एक महिला इसके लिए भी मिल गई। नाम था मिस श्लेशिन। जब वह मेरे पास आई, उसकी उमर कोई सत्रह सालकी रही होगी। उसकी कुछ विचित्रताओं मि॰ कैलनवैक और मैं दोनों हार जाते। वह नौकरी करने इरादेसे नहीं आई थी। उसे तो अनुभव कमाने थे। उसके स्वभावमें कहीं रंग-द्रेप तो था ही नहीं। वह किसीका भी अपमान करने से उरती न थीं, और अपने मनमें जिसके वारेमें जो विचार आते, सो कहने में संकोच न रखती थीं। अपने इस स्वभावके कारण वह कभी-कभी मुझे परेशानी हे उत्त था। हे किसी उसका सरल और शुद्ध स्वभाव सारी परेशानी दूर कर देता था।

उसकी त्यागवृत्तिका पार न था। उसने एक लम्बे समय तक तो मुझसे सिर्फ छह पौंड लिये, और दस पौंडसे अधिक लेनेसे तो उसने अन्त तक साफ इनकार ही किया। जब मैं अधिक लेनेको कहता, तो वह मुझे घमकाती और कहती — "म वेतनके लिए नहीं रही हूं। मुझे तो आपके साथ यह काम करना अच्छा लगता है। आपके आदर्श मुझे पसंद हैं, इसलिए मैं टिकी हूं।" जैसी उसकी त्यागवृत्ति तीव्र थी, वैसी ही उसकी हिम्मत भी थी।
मुझे स्फटिक मणि-सी पवित्रता और क्षत्रियको भी चौंघियानेवाली वीरतासे
यक्त जिन महिलाओंके सम्पर्कमें आनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनमें से
एक मैं इस वालाको मानता हं।

काम करनेमें उसने रात या दिनका कोई भेद कभी जाना नहीं। जब हम सब जेलमें थे, शायद ही कोई जिम्मेदार आदमी वाहर रहा था, तब वह अकेली समूची लड़ाईको संभाले हुए थी। स्थिति यह थी कि लाखोंका हिसाब उसके हाथमें, सारा पत्र-व्यवहार उसके हाथमें और 'इण्डियन बोपीनियन' भी उसके हाथमें। फिर भी वह थकना तो जानती ही न थी।

### ७५. 'इण्डियन ओपीनियन'

इसी अरसेमें श्री मदनजीतने 'इण्डियन ओपीनियन' अखवार निकालने-का विचार किया। मेरी सलाह और सहायता मांगी। छापाखाना तो वे चला ही रहे ये। अखवार निकालनेके उनके विचारसे मैं सहमत हुआ। सन् १९०४ में इस अखवारका जन्म हुआ। मनसुखलाल नाजर सम्पादक वने। किन्तु सम्पादनका असह्य वोझ मुझ पर ही पड़ा। मेरे भाग्यमें हमेशा दूरसे ही अखवारकी व्यवस्था संमालनेका योग रहा है।

यह अखवार साप्ताहिक था। मैंने यह न सोचा था कि इसमें मुझे कुछ पैसे डालने होंगे। लेकिन कुछ ही समयमें मैंने देखा कि अगर मैं पैसे न दूं, तो अखवार चल ही नहीं सकता। मैं उसमें पैसे उंड़ेलता गया। मुझे ऐसे समयकी याद है, जब मुझको हर महीने ७५ पींड भेजने पड़ते थे।

किन्तु इतने वर्णोंके वाद मुझे लगता है कि इस अखवारने कीमकी अच्छी सेवा की है। इससे घन कमानेका इरादा तो शुरूसे ही किसीका न था।

जब तक वह मेरे अवीन था, उसमें किये गये परिवर्तन मेरे जीवनमें हुए परिवतनोंके द्योतक थ। उसमें मैं प्रति सप्ताह अपनी आत्मा उंड़ेलता था, और जिसे मैं सत्याग्रहके रूपमें पहचानता था, उसे समझानेका प्रयन्न करता था। जेलके समयोंको छोड़कर दस वर्षोंके, अर्थात् सन् १९१४ तकके, 'इण्डियन ओपीनियन' का शायद ही कोई अंक ऐसा होगा, जिसमें मैंने कुछ न लिखा हो। इसमें मैंने एक भी शब्द विना विचारे, विना तौले लिखा हो, या किसीको केवल खुश करनेके लिए लिखा हो, अथवा जान-वूझकर अति-शयोक्ति की हो, ऐसा मुझे याद नहीं आता। मेरे लिए यह अखवार

संयमकी तालीम सिद्ध हुआ था। उसके विना सत्याग्रहकी हेलड़ाई चल नहीं सकती थी।

इस अखवारके जिये में मनुष्यके रंग-विरंगी स्वभावको बहुत-कुछ जान पाया। सम्पादक और ग्राहकके वीच निकटका और स्वच्छ सम्बन्ध स्थापित करनेकी ही घारणा होनेसे मेरे पास हृदय उंडेलनेवाले पत्रोंका हेर लग जाता था। उन्हें पढ़ना, उन पर विचार करना, उनमें से विचारोंका सार लेकर उत्तर देना, यह सब मेरे लिए शिक्षाका उत्तम साधन वन गया था। मैं सम्पादकके दायित्वको भलीभांति समझने लगा, और मुझे कौमके लोगों पर जो प्रभुत्व प्राप्त हुआ, उसके कारण भविष्यमें होनेवाली लड़ाई हो सकी, वह सुशोभित हुई और उसे शक्ति मिली।

'इण्डियन थोपीनियन' के पहले महीनेके कारवारसे ही मैं इस परिणाम पर पहुंच गया कि समाचारपत्र सेवाभावसे ही चलाने चाहिये। समाचारपत्र एक जबरदस्त शक्ति है। किन्तु जिस प्रकार निरंकुश पानीका प्रवाह गांवके गांव डुवो देता और फसलको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार निरंकुश कलमका प्रवाह भी नाशकी सृष्टि करता है। यदि ऐसा अंकुश बाहरसे आता है, तो वह निरंकुशतासे भी अधिक विषेला सिद्ध होता है। अंकुश अन्दरका ही लाभदायक हो सकता है।

# ७६. 'कुली लोकेशन'

हिन्दुस्तानमें हम अपनी वड़ीसे-वड़ी समाज-सेवा करनेवाले ढेढ़-भंगी इत्यादिको गांवके वाहर अलग रखते हैं। गुजरातीमें उनकी वस्तीको 'ढेढ़वाड़ा' कहते हैं और उनका नाम लेनेमें हमें घृणा मालूम होती है। इसी प्रकार खिस्ती यूरोपमें एक जमाना ऐसा था जब यहूदी लोग अस्पृश्य माने जाते थे और उनके लिए जो 'ढेढ़वाड़ा' वसाया जाता था, उसे 'घंटो' कहते थे। इसी तरह दक्षिण अफीकामें हम हिन्दुस्तानी वहांके ढेढ़ वने थे।

दक्षिण अफ्रीकामें हम 'कुली' के नामसे 'मशहूर' हैं। यहां तो हम 'कुली' शब्दका अर्थ केवल मजदूर करते हैं। लेकिन दक्षिण अफ्रीकामें इस शब्दका जो अर्थ होता था, उसे 'ढेढ़', 'पंचम' इत्यादि तिरस्कार-वाचक शब्दों द्वारा ही सूचित किया जा सकता है। वहां 'कुलियों' के रहनेके लिए जो अलग जगह रखी जाती है, वह 'कुली लोकेशन' कहलाती है। जोहानिसवर्गमें ऐसा एक लोकेशन था। वहां निन्यानवे वर्षके लिए जमीन पट्टे पर दी गई थी। उसमें हिन्दुस्तानियोंकी आवादी अत्यन्त घनी थी। वस्ती वढ़ती थी, किन्तु लोकेशन नहीं वढ़ सकता था। सफाईकी रक्षा करनेवाले विभागकी अक्षम्य असाववानीसे और हिन्दु-स्तानी वाशिन्दोंके अज्ञानके कारण निश्चय ही आरोग्यकी दृष्टिसे लोकेशनकी स्थिति खराव थी। उक्त विभागने उसे नष्ट करनेका निश्चय किया और वहांकी घारासभासे जमीन पर कब्जा करनेकी सत्ता प्राप्त की।

वहां रहनेवाले लोग अपनी जमीनके मालिक थे, इसलिए उनको कुछ-न-कुछ नुकसानी तो देना जरूरी ही था। नुकसानीकी रकम निश्चित करनेके लिए खास अदालत कायम हुई थी।

अधिकांश दावोंमें मकान-मालिकोंने मुझे अपना वकील किया था।
मुझे इस कामसे धन पैदा करनेकी इच्छा न थी। मैंने उनसे कह दिया
था—"आप चाहे हारें, चाहे जीतें, मुझे पट्टे पीछे दस पींड देंगे तो काफी
होगा।" मैंने उन्हें जताया कि इसमें भी आधोआध रकम गरीबोंके लिए
अस्पताल बनाने या ऐसे ही किसी सार्वजिनक काममें खर्च करनेके लिए
अलग रखनेका मेरा इरादा है। यह सुनकर सब बहुत खुश हुए।

इन लोगोंने अपने खास दुःखोंको मिटानेके लिए स्वतंत्र हिन्दुस्तानी व्यापारी वर्गके मंडलसे भिन्न एक मंडलकी रचना की थी। उसमें कुछ वहुत शुद्ध हृदयके, उदार भावनावाले और चरित्रवान हिन्दुस्तानी भी थे। उनके द्वारा मैं उत्तर-दक्षिणके अनिगनत हिन्दुस्तानियोंके गाढ़ संपर्कमें आया और केवल उनका वकील ही नहीं, विलक भाई वनकर भी रहा। सेठ अव्दुल्लाने मुझे 'गांघी' नामसे पहचाननेसे इनकार किया। उन्होंने एक अतिशय प्रिय नाम खोज लिया। वे मुझे 'भाई' कहकर पुकारने लगे। दक्षिण अफीकामें अन्त तक मेरा यही नाम रहा। लेकिन जब ये गिरिमट-मुबत हिन्दुस्तानी मुझे 'भाई' कहकर पुकारते, तो मुझे उसमें विशेष मिठास मालूम होती थी।

# ७७. महामारी - १

इस लोकेशनकी मालिकीका पट्टा जब म्युनिसिपैलिटीने ले लिया, तो वहां रह वाले हिन्दुस्तानियोंको तुरन्त ही हटाया नहीं गया। लेकिन दो परिवर्तन हुए। हिन्दुस्तानी लोग मालिक न रहकर म्युनिसिपल विभागके किरायेदार बने और गन्दगी बढ़ी।

इसके कारण हिन्दुस्तानियोंके दिलोंमें वेचैनी थी ही। इतनेमें अचानक महामारी फूट निकली। यह महामारी प्राण-घातक थी। यह फेफड़ोंकी वीमारी थी। गांठवाली महामारीकी तुलनामें यह अधिक भयंकर मानी जाती थी। महामारीका आरंभ सोनेकी एक खानसे हुआ था। वहां अधिकतर हब्सी काम करते थे। कुछ हिन्दुस्तानी भी थे। उनमें से २३ आदिमयोंको अचानक छूत लगी और भयंकर महामारीके शिकार वनकर वे लोकेशनमें अपने घर रहने आये।

उस समय भाई मदनजीत 'इण्डियन ओपीनियन' के ग्राहक वनाने और चन्दा वसूल करने आये थें। ये वीमार उनके देखनेमें आय और उनका हृदय व्यथित हुआ। उन्होंने मुझे चिट्ठी भेजकर तुरन्त आनेको लिखा।

मदनजीतने एक खाली मकानका ताला निघड़क तोड़ डाला और उसे अपने कव्जमें लेकर उसमें इन वीमारोंको रखा। मैं अपनी साइकल पर लोकेशन पहुंचा। वहांसे टाउन-क्लार्कको सब हाल भेजा।

डॉ॰ विलियम गाँडफ्रेको खबर मिलते ही वे दौड़ आये और वीमारोंके डॉक्टर तथा नर्सका काम करने लगे।

अनुभवके सहारे मेरा यह विश्वास वना है कि भावना शुद्ध हो, तो संकटका सामना करनेके लिए सेवक और साधन मिल ही जाते हैं। मेरे ऑफिसमें चार हिन्दुस्तानी थे। उन्हें कारकुन कहो, साथी कहो या पुत्र कहो, मैंने उन्हें होमनेका निश्चय किया।

शुश्रूपाकी वह रात भयंकर थी। डॉक्टरकी हिम्मतने हमको निडर वना दिया। वीमारोंकी अधिक सेवा-टहल हो सके, वैसी स्थिति न थी। चारों नौजवानोंकी तनतोड़ मेहनत और निडरता देखकर मेरे हर्षका पार न रहा। उस रात हमने किसी वीमारको न खोया।

# ७८. महामारी – २

दूसरे दिन म्युनिसिपैलिटीने एक खाली गोदामका कव्जा मुझे दिया और वीमारोंको वहां ले जानेकी सूचना की। हमने खुद ही उसे साफ किया और वहां तत्काल काम देनेवाला एक अस्पताल खड़ा कर दिया।

हम नर्सको क्वचित् ही वीमारोंको छूने देते थे। नर्स स्वयं छूनेको तैयार थी। लेकिन हमारी कोशिश यह थी कि उसे जोखिममें न डालें।

वीमारोंको समय-समय पर ब्रांडी देनेकी सूचना थी। छूतसे वचनेके लिए नर्स हमें भी थोड़ी ब्रांडी लेनेको कहती और खुद भी लेती। हममें से कोई ब्रांडी लेनेवाला न था। डॉक्टरकी इजाजतसे तीन वीमारों पर, जो ब्रांडीके विना रहनको तैयार थे और मिट्टीके प्रयोग करन देनेको राजी थे, मैंने मिट्टीका प्रयोग शुरू किया, और उनके माथे और छातीमें जहां-जहां दर्द

होता था वहां मिट्टी रखना शुरू किया। इन तीन वीमारोंमें से दो वचे। वाकीके सव वीमारोंका देहान्त हो गया।

जोहानिसवर्गं से सात मील दूर संकामक रोगियोंका एक अस्पताल या। वहां तम्बू खड़े किये गये और जो लोग महामारीकी चपेटमें आये, उन्हें वहां ले जानेकी व्यवस्था की गई। हम इस कामसे मुक्त हुए। कुछ ही दिनोंमें उस भली नसँको महामारी हुई और उसका देहान्त हो गया। यह तो कोई नहीं कह सकता कि वे वीमार क्योंकर वचे और हमारे वीमारीसे मुक्त रहनका कारण क्या हुआ। किन्तु मिट्टीके उपचार पर मेरी श्रद्धा और दवाके रूपमें भी शरावके उपयोगके वारेमें मेरी अश्रद्धा वढ़ी। मैं जानता हूं कि यह श्रद्धा और अश्रद्धा दोनों वेबुनियाद मानी जायंगी। परंतु उस समय मुझ पर जो छाप पड़ी और जो अभी तक वनी हुई है, उसे मैं मिटा नहीं सकता।

इस महामारीके शुरू होते ही मैंने अखवारोंमें इसके वारेमें एक वड़ा पत्र लिखा था। उस पत्रकी वदौलत मुझे मि० हेनरी पोलाक मिले, और वह पत्र ही जोसेफ डोककी मुलाकातका एक कारण वना।

मैं एक निरामिप भोजन-गृहमें खाने जाता था। वहां मेरा परिचय मि॰ आल्वर्ट वेस्टके साथ हुआ। हम हमेशा शामको उस गृहमें एकत्र होते थे और खानेके वाद साथमें घूमने निकलते थे।

एक लम्बे समयसे मेरा अपना नियम था कि जब आसपास महामारीकी हवा हो, तब पेट जितना हलका रहे उतना ही अच्छा। इसलिए मैंने शामका खाना बन्द कर दिया था और दोपहरको ऐसे समय पहुंचकर खा आता था, जब कि दूसरे कोई पहुंचे न होते थे। चूंकि मैं महामारीके बीमारोंकी सेवामें लगा था, इसलिए दूसरोंके संपर्कमें कमसे-कम आना चाहता था।

मुझे भोजन-गृहमें न देखनेके कारण दूसरे या तीसरे ही दिन सबेरेके समय वेस्टने मेरे कमरेका दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलते ही वे वोले:

"आपको भोजन-गृहमें न देखकर मैं तो घवरा उठा था। इसलिए यह सोचकर कि इस वक्त आप मिल ही जायंगे, मैं यहां आया हूं। मेरे कर सकने योग्य कोई मदद हो तो मुझसे कहिये। मैं वीमारोंकी सेवा-गृश्रूपाके लिए भी तैयार हूं।"

मैंने कहा — "आपको नर्सके रूपमें तो मैं कभी न छूंगा। अगर नये बीमार न निकले, तो हमारा काम एक-दो दिनमें ही पूरा हो जायगा। लेकिन एक काम अवश्य है।"

"कीनसा?"

"क्या आप डरवन पहुंचकर 'इण्डियन ओपीनियन'के प्रेसका प्रवन्ध अपने हाथमें लेंगे?" उन्होंने अन्तिम उत्तर शाम तक देनेको कहा।

उसी दिन शामको थोड़ी वातचीत की। वेस्टको हर महीने १० पौडका वेतन और छापाखानेमें कुछ मुनाफा हो तो उसका अमुक भाग देनेका निश्चय किया। दूसरे ही दिन रातकी मेलसे वेस्ट डरवनके लिए रवाना हुए और अपनी उगाहीका काम मुझे सौंपते गये। उस दिनसे लेकर मेरे दक्षिण अफीका छोड़नेके दिन तक वे मेरे सुख-दु:खके साथी रहे।

# ७९ लोकेशनकी होली

लोकेशनकी स्थितिके बारेमें म्युनिसिपैलिटी भले ही लापरवाह हो, किन्तु गोरे नागरिकोंके आरोग्यके विषयमें तो वह चौबीस घण्टे जाग्रत रहती थी। उनके आरोग्यकी रक्षाके लिए खर्च करनेमें उसने कोई कसर न रखी, और इस मौके पर महामारीको आगे वढ़नेसे रोकनेके लिए तो उसने पानीकी तरह पैसे बहाये। उसके इस शुभ प्रयत्नमें मुझसे जितनी मदद वन पड़ी मैंने दी। मैं मानता हूं कि यदि मैंने वैसी मदद न दी होती, तो म्युनिसिपैलिटीके लिए काम मुश्किल हो जाता; कदाचित् वह बन्दूकके बलका उपयोग करती और अपना चाहा सिद्ध करती।

लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया। हिन्दुस्तानियोंके व्यवहारसे म्युनि-सिपैलिटीके अधिकारी खुश हुए। म्युनिसिपैलिटीकी मांगोंके अनुकूल वरताव करानेमें मैंने हिन्दुस्तानियों पर अपने प्रभावका पूरा-पूरा उपयोग किया।

लोकेशनके आसपास पहरा बैठ गया। बिना इजाजत न कोई लोकेशनके बाहर जा सकता था, और न बिना इजाजत कोई अन्दर घुस सकता था। मुझे और मेरे साथियोंको स्वतंत्रतापूर्वक अन्दर जानेके परवाने दिये गये थे। म्युनिसिपैलिटीका इरादा यह था कि लोकेशनमें रहनेवाले सब लोगोंको तीन हफ्तेके लिए जोहानिसवर्गसे तेरह मील दूर एक खुले मैदानमें तम्बू गाड़कर वसाया जाय और लोकेशनको जला डाला जाय।

लोग वहुत घवराये। लेकिन चूंकि मैं उनके साथ था, इसलिए उन्हें तसल्ली थी। इनमें से बहुतेरे गरीब अपने पैसे अपने घरोंमें गाड़कर रखते थे। वैंकका तो वे नाम भी न जानते था मैं उनका बैंक बना। ऐसे समय म कोई मेहनताना तो ले ही नहीं सकता था। जैसे-तैसे मैंने इस कामको पूरा किया। अपने बैंकके मैनेजरसे मेरी अच्छी जान-पहचान थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे उनके पास बैंकमें बहुतसी रकम जमा करनी होगी। मैनेजरने मेरे लिए सब प्रकारकी सुविवा कर दी। तय हुआ कि जन्तु-नाशक पानीसे घोकर पैसे बैंकमें भेज दिये जायं। लोकेशनमें रहनेवालोंको एक स्पेशल ट्रेनमें क्लिपस्प्रुट फार्म पर ले गये। वहां उनके लिए सीये-सामानकी व्यवस्था म्युनिसिपैलिटीने की। लोगोंको मानसिक दुःख हुआ। नया नया-सा लगा। लेकिन कोई खास तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। मैं हर रोज एक वार वाइसिकल पर वहां हो आता था। इस प्रकार तीन हफ्ते खुली हवामें रहनसे लोगोंके स्वास्थ्यमें सुघार अवस्य हुआ, और मानसिक दुःखको तो वे पहले चौवीस घण्टोंके अन्दर ही भूल गये। अतएव वादमें वे आनन्दसे रहने लगे।

जिस दिन लोकेशन खाली किया गया, उसके दूसरे दिन उसकी होली की गई। म्युनिसिपैलिटीने उसकी एक भी चीजको वचानेका लोभ न किया। इसका परिणाम यह हुआ कि महामारी आगे वढ़ ही न पाई और शहर निर्भय बना।

### ८०. एक पुस्तकका चमत्कारी प्रभाव

इस महामारीने गरीव हिन्दुस्तानियों पर मेरे प्रभुत्वको, मेरे घन्येको और मेरी जिम्मेदारीको वढ़ा दिया। साथ ही यूरोपियनोंके वीच मेरी वढ़ती हुई कुछ जान-पहचान भी इतनी निकटकी होती गई कि उसके कारण भी मेरी नैतिक जिम्मेदारी वढ़ने लगी।

जिस तरह वेस्टसे मेरी जान-पहचान निरामिपाहारी मोजन-गृहमें हुई, उसी तरह पोलाककी बात बनी। उनकी शुद्ध भावनासे में उनकी और आकर्षित हुआ। पहली ही रातमें हम एक-दूसरेको पहचानने लगे और जीवन-विषयक अपने विचारोंमें हमें बहुत साम्य दिखाई पड़ा।

'इण्डियन ओपीनियन' का खर्च वढ़ता जाता था। वेस्टका पहला ही विवरण मुझे चौंकानेवाला था। इस काममें न व्यवस्या थी, न मुनाफा था।

मैं जानता था कि इस नई जानकारीके कारण वेस्टकी दृष्टिमें मेरी जिनती उन लोगोंमें हुई होगी, जो जल्दी दूसरोंका विश्वास कर लेते हैं। सत्यके पुजारीको बहुत सावधानी रखनी चाहिय। पूरे विश्वासके विना किसीके मन पर आवश्यकतासे अधिक प्रभाव डालना भी सत्यको लांछित करना है। इस बातको जानते हुए भी जल्दीमें विश्वास करके काम लेनेकी अपनी प्रकृतिको मैं ठीकसे सुघार नहीं सका। इसमें मैं हैसियतसे अधिक काम करनेके लोमका दोप देखता हूं। इस लोमके कारण मुझे जितना वेचैन होना पड़ा है, उसकी अपेक्षा मेरे साथियोंको कहीं अधिक वेचैन होना पड़ा है। वेस्टका ऐसा पत्र

आनेसे मैं नातालके लिए रवाना हुआ। पोलाक तो मेरी सब बातें जानने लगे ही थे। वे मुझे छोड़ने स्टेशन तक आये और यह कहकर कि "यह पुस्तक रास्तेमें पढ़ने योग्य है, इसे पढ़ जाइये, आपको पसन्द आयेगी।" उन्होंने रस्किनकी 'अन्टु दिस लास्ट' मेरे हाथमें रख दी।

इस पुस्तकको हाथमें लेनेके बाद मैं छोड़ ही न सका। इसने मुझे जकड़ लिया। ट्रेन शामको डरबन पहुंचती थी। पहुंचनेके बाद मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैंने पुस्तकमें सूचित विचारोंको अमलमें लानेका इरादा किया।

मेरा पुस्तकीय ज्ञान बहुत ही कम है। इस अनायास या बरवस पाले गये संयमसे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। किन्तु जो थोड़ी पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं, उन्हें मैं ठीकसे हजम कर सका हूं। ऐसी पुस्तकोंमें जिसने मेरे जीवनमें तत्काल महत्त्वके रचनात्मक परिवर्तन कराये, वैसी तो यही एक पुस्तक कही जा सकती है। बादमें मैंने उसका तरजुमा किया और वह 'सर्वोदय' के नामसे छपा।

मेरा विश्वास यह है कि जो चीज मेरे अन्दर गहराईमें छिपी पड़ी थी, रिस्किनके इस ग्रन्थरत्नमें मैंने उसका स्पष्ट प्रतिविंव देखा। इस कारण उसने मुझ पर अपना साम्राज्य जमाया और मुझसे उसमें दिये गये विचारोंको कियान्वित कुराया।

मैं 'सर्वोदय' के सिद्धान्तोंको इस प्रकार समझा हूं:

- ् १. सवको भलाईमें अपनी भलाई निहित है।
- २. वकील और नाई दोनोंके कामकी कीमत एकसी होनी चाहिये, क्योंकि आजीविकाका हक सबके लिए एक समान है।
  - ३. सादा मजदूरीका, किसानका जीवन ही सच्चा जीवन है।

पहली चीजको मैं जानता था। दूसरीको मैं घुंघले रूपमें देखता था। तीसरीका मैंने विचार ही नहीं किया था। 'सर्वोदय'ने मुझे दीयेकी तरह दिखा दिया कि पहलेमें दूसरे दोनों सिद्धान्त समाये हुए हैं। सवेरा हुआ और म इस पर अमल करनेके प्रयत्नमें लगा।

::

# ८१. फीनिक्सकी स्थापना



सुवह वेस्टके साथ वातचीत करके मैंने सुझाया कि 'इण्डियन ओपी-नियन' को एक खेत पर ले जाना चाहिये। वहाँ सब अपने खानपानके लिए आवश्यक खर्च समान रूपसे लें, सब अपनी खेती करें और वाकीके वक्तमें 'इण्डियन ओपीनियन'का काम करें। वेस्टने इस सुझावको स्वीकार किया।

प्रेसमें कोई दस आदमी काम करनेवाले थे। मैंने उनसे बातचीत शुरू की। दो आदमी संस्थामें शामिल होनेको तैयार हुए। दूसरोंने कवूल किया कि मैं जहां प्रेस ले जाऊंगा वहां वे आवेंगे।

तुरन्त ही मैंने डरवनसे तेरह मील और फीनिक्ससे ढाई मील दूर एक जमीन एक हजार पींडमें खरीदी । वहां कारखाना खड़ा किया और रहनेके घर वनाये। सगे-सम्बन्धी आदि जो घन कमानेकी उमंगसे दक्षिण अफ़ीका आये थे, उनको मैंने अपने मतमें मिलाने और फीनिक्समें भरती करनेकी कोशिश शुरू की। कुछ लोग समझे। उन सबमें से आज मैं मगनलाल गांधीका नाम अलगसे लेता हूं। अपने घंधेको समेटकर जबसे वे मेरे साथ आये हैं तबसे बरावर टिके हुए हैं। अपने वुद्धिवलसे, त्यागशक्तिसे तथा अनन्य भिततसे वे मेरे आन्तरिक प्रयोगोंके आर्भके साथियोंमें आज प्रधान पदके अधिकारी हैं तथा स्वयं-शिक्षित कारीगरके नाते मेरे विचारमें वे उनके वीच अद्वितीय स्थान रखते हैं।

इस प्रकार सन् १९०४ में फीनिक्सकी स्थापना हुई।

#### ८२. पोलाक

मेरे लिए यह हमेशा दु:खकी वात रही है कि फीनिक्स-जैसी संस्याकी स्थापना करनेके वाद मैं स्वयं उसमें बहुत ही कम रह सका। उसकी स्थापनाके समय मेरी कल्पना यह थी कि मैं भी वहीं जा वस्ंगा, अपनी आजीविका उसमें से प्राप्त करूंगा, वीमे-वीमे वकालत छोड़ दूंगा, फीनिक्समें रहते हुए जो सेवा वन पड़ेगी सो करूंगा और फीनिक्सकी सफलताको ही सेवा समझंगा। किन्तु जैसा सोचा था वैसा अमल इन विचारोंका हो ही न पाया। मैंने अक्सर अपने अनुभवसे यह देखा है कि हम चाहते कुछ हैं और होता फुछ और ही है। लेकिन इसके साथ ही मैंने यह अनुभव भी किया है कि जहां सत्यकी ही सावना और उपासना होती है, वहां परिणाम चाहे हमारी घारणाके अनुसार न निकले, तो भी जो अनसोचा परिणाम निकलता है वह बुरा नहीं होता और कभी कभी अपेक्षासे अधिक अच्छा होता है। फीनिक्समें जो

अनपेक्षित परिणाम निकले और फीनिक्सने जो अनपेक्षित स्वरूप घारण किया वह वुरा नहीं था, इतनी वात तो मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं।

संस्थाका काम अभी विलक्षुल व्यवस्थित न हो पाया था कि इतनेमें इस नव-निर्मित परिवारको छोड़कर में जोहानिसवर्ग भागा। मेरी ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं वहांके कामको लम्बे समयके लिए छोड़ सकता।

फीनिक्ससे लौटकर मैंने पोलाकको इस महत्त्वके परिवर्तनकी वात सुनाई। अपनी दी हुई पुस्तकका यह परिणाम देखकर उनके आनन्दका पार न रहा। वे भी फीनिक्स पहुंच गये।

किन्तु मैं ही उनको लम्बे समय तक वहां रख न पाया। मि० रीचने विलायत जाकर कानूनकी पढ़ाई पूरी करनेका निश्चय किया। फलतः मैंने पोलाकको सुझाया कि वे ऑफिसमें रहें और वकीलका काम करें। मैंने सोचा यह था कि उनके वकील वन जानेके वाद आखिर हम दोनों फीनिक्स ही जा पहुंचेंग।

ये सारी कल्पनायें खोटी ठहरीं। पोलाकको फीनिक्सका जीवन पसन्द था; किन्तु चूंकि मुझ पर उनका विश्वास था, इसलिए मुझसे कोई दलील न करके वे मेरे कहने पर जोहानिसवर्ग आ गये और मेरे ऑफिसमें वकालती कारकुनकी तरह काम करने लगे।

इस प्रकार फीनिक्सके आदर्श तक तुरन्त पहुंचनेके शुभ विचारसे मैं उसके विरोधी जीवनमें अधिकाधिक गहरा उतरता दिखाई पड़ा; और यदि ईश्वरी संकेत भिन्न न होता, तो सादे जीवनके नाम पर फैलाये गये मोहजालमें मैं खुद ही फंस जाता।

# ८३. मित्रोंके विवाह

अव मने इस वातकी आशा छोड़ दी थी कि जल्दी ही देश जाने अथवा वहां जाकर स्थिर होनेका अवसर मिलेगा। इसलिए मैंने पत्नी और बच्चोंको बुलानेका निश्चय किया।

पोलाकको अपने साथ ही रहनेके लिए आमंत्रित किया और हम सगे भाईकी तरह रहने लगे। जिस महिलाके साथ पोलाकका विवाह हुआ, उसके साथ उनकी मित्रता तो पिछले कई वर्षोंसे थी, किन्तु पोलाक थोड़े घन-संग्रहकी वाट जोह रहे थे। मैंने दलील देते हुए कहा — "जिसके साथ हृदयकी गांठ वंघ गई है, मात्र घनकी कमीके कारण उसका वियोग सहना अनुचित

हैं। आपके हिसाबसे तो कोई गरीव आदमी विवाह कर ही नहीं सकता। फिर अब तो आप मेरे साथ रहते हैं, इसलिए घरखर्चका सवाल ही नहीं उठता। मैं तो यह इष्ट समझता हूं कि आप जल्दी ही अपना विवाह कर लें।" उन्होंने मेरी दलीलको तुरन्त ही मान लिया। भावी मिसेस पोलाक तो विलायतमें थीं। कुछ ही महीनोंमें वे विवाहके लिए जोहानिसवर्ग आ पहुंचीं। वड़े मजिस्ट्रेटके सामने उनके विवाहकी रिजस्ट्री हुई।

इस समय तक ब्रह्मचर्य-विषयक मेरे विचार परिपक्व नहीं हुए थे। इसलिए मेरा यंथा कुंआरे मित्रोंका विवाह करा देनेका था। जब वेस्टके लिए पितृ-यात्रा\* करनेका समय आया, तो मैंने उन्हें सलाह दी कि जहां तक वन पड़े वे अपना व्याह करके ही लीटें। और उन्होंने उस पर अमल भी किया।

जिस तरह मैंने इन गोरे मित्रोंके व्याह करवाये, उसी तरह हिन्दु-स्तानी मित्रोंको प्रोत्साहित किया कि वे अपने परिवारोंको बुला लें। इसके कारण फीनिक्स एक छोटासा गांव वन गया।

#### ८४. घर और शिक्षा

डरवनमें हमने जो घर वसाया था, उसमें परिवर्तन तो किये ही थ। खर्च अधिक रखा था। फिर भी झुकाव सादगीकी तरफ था। किन्तु जोहा-निसवर्गमें 'सर्वोदय'के विचारोंने अधिक परिवर्तन कराये।

वैरिस्टरके घरमें जितनी सादगी रखी जा सकती थी उतनी तो रखनी शुरू कर ही दी। सच्ची सादगी तो मनकी बढ़ी। हरएक काम अपने हाथों करनेका शौक बढ़ा और वालकोंको भी उसकी तालीम देना शुरू किया।

वाजारकी रोटी खरीदनेके वदले हाथसे रोटी वनाना शुरू किया। सात पींड खर्च करके हाथसे चलानेकी एक चक्की खरीदी। इस चक्कीको चलानेमें पोलाक, मैं और वालक मुख्य भाग लेते थे। वालकोंके लिए यह कसरत बहुत अच्छी सिद्ध हुई।

घर साफ रखनेके लिए एक नौकर था। वह कुटुम्बी-जनकी तरह रहता था और उसके काममें वालक पूरा हाथ बंटाते थे।

मैं यह तो नहीं कहूंगा कि वालकोंके अक्षरज्ञानके प्रति मैं लापरवाह रहा, लेकिन यह ठीक है कि मैंने उसका त्याग करनेमें संकोच न किया। उन्हें अक्षरज्ञान करानेकी इच्छा वहुत थी, मैं प्रयत्न भी करता था, किन्तु

<sup>\*</sup> माता-पितासे मिलनेके लिए वतनकी यात्रा।

इस काममें हमेशा कोई-न-कोई विघ्न आ जाता था। उनके लिए घर पर दूसरी शिक्षाकी सुविवा नहीं की थी। यदि में उन्हें अक्षरज्ञान करानके लिए एक घण्टा भी नियमित रूपसे बचा सका होता, तो में मानता कि उन्हें आदर्श शिक्षा प्राप्त हुई है। मैंने ऐसा आग्रह न रखा, इसका दुःख मुझे और उन्हें दोनोंको रह गया है। इस त्रुटिके लिए मुझे पश्चात्ताप नहीं है; अथवा है भी तो इतना ही है कि में आदर्श पिता न वन सका। किन्तु मेरी राय यह है कि उनके अक्षरज्ञानका होम भी मैंने, अज्ञानसे ही क्यों न हो, सद्भाव-पूर्वक मानी गई सेवाके लिए किया है। में यह कह सकता हूं कि उनके चरित्र-निर्माणके लिए जितना कुछ आवश्यक रूपसे करना चाहिय था, सो करने में मैंने कहीं भी त्रुटि नहीं रखी।

# ८५. जूलू 'विद्रोह'

घर वसाकर वठनेके वाद स्थिर होकर वैठना मेरे नसीवमें रहा ही नहीं। जोहानिसवर्गमें मैं कुछ स्थिर-सा होने लगा था कि इतनेमें एक अनसोची घटना घटी। अखवारोंमें यह खवर पढ़नेको मिली कि नातालमें जूलू 'विद्रोह' हुआ है। मुझे जूलू लोगोंसे दुश्मनी न थी। 'विद्रोह' के बौचित्यके विषयमें भी मुझे शंका थी। किन्तु उन दिनों मैं अंग्रेजी सल्तनको संसारका कल्याण करनेवाली सल्तनत मानता था। मेरी वफा-दारी हार्दिक थी। मैंने पढ़ा कि स्वयंसेवकोंकी सेना इस विद्रोहको दवानेके लिए रवाना हो चुकी है।

में अपनेको नातालवासी मानता था। इस कारण मैंने गवनँरको पत्र लिखा कि अगर जरूरत हो तो घायलोंकी सेवा करनेवाले हिन्दुस्तानियोंकी एक टुकड़ी लेकर मैं सेवाके लिए जानेको तैयार हूं। तुरन्त ही गवनँरका स्वीकृति-सूचक जवाव मिला। उक्त पत्र लिखनेसे पहले मैंने अपना प्रवंध तो कर ही लिया था। तय यह किया था कि यदि मेरी मांग मंजूर हो जाय, तो जोहानिसवर्गके घरको उठा देंगे, मि० पोलाक अलग घर लेकर रहेंगे और कस्तूरवाई फीनिक्स जाकर रहेगी। इस योजनाको कस्तूर-वाईकी पूर्ण सम्मति प्राप्त हुई।

डरवन पहुंचने पर मैंने चौवीस आदिमियोंकी टुकड़ी तैयार की। इस टुकड़ीने छह हफ्ते तक सतत सेवा की।

केन्द्र पर पहुंचनेके वाद जब हमारे हिस्से मुख्यतः जूलू घायलोंकी शुश्रपा करनेका ही काम आया तो मैं बहुत खुश हुआ। वहांके डॉक्टर अधिकारीने हमारा स्वागत किया। उसने कहा— "कोई गोरे इन घायलोंकी सेवा करनेके लिए तैयार नहीं होते।" वीमार हमें देखकर खुश हो गये। गोरे सिवाही हमें जखम साफ करनेसे रोकनेका प्रयत्न करते; हमारे न मानने पर वे खीझते और जूलुओंके वारेमें जैसे गन्दे शब्दोंका उपयोग करते, उनसे तो कानके कीड़े झड़ जाते।

धीरे-धीरे गोरे सिपाहियोंके साथ भी मेरा परिचय हो गया और उन्होंने मुझे रोकना वन्द कर दिया। उनमें से कोई पेशेदार सिपाही न थे; वित्क सब स्वयंसेवक थे।

जिन वीमारोंकी सेवा-शुश्रूपाका काम हमें सौंपा गया था, उन्हें कोई लड़ाईमें घायल हुए न माने। उनमें से एक हिस्सा उन कैदियोंका था, जो शकमें पकड़े गये थे। जनरलने उन्हें कोड़े लगानेकी सजा दी थी। इन कोड़ोंसे जो घाव पैदा हुए थे, वे सार-संभालके अभावमें पक गये थे। दूसरा भाग उन लोगोंका था, जो जूलुओंके मित्र माने जाते थे। इन मित्रोंको सिपाहियोंने भूलसे घायल किया था, यद्यपि इन्होंने मित्रता-सूचक चिह्न पहन रखे थे।

## ८६. हृदय-मन्थन

'जूलू-विद्रोह' में मुझे बहुतसे अनुभव हुए और बहुत सोचनेको भी मिला। वोअर-युद्धके समय मुझे लड़ाईकी भयंकरता इतनी प्रतीत नहीं हुई थी, जितनी यहां प्रतीत हुई। यहां लड़ाई नहीं, मनुष्यका शिकार हो रहा था। मुझे इसमें रहना बहुत कठिन मालूम हुआ। लेकिन में सब कुछ कड़वे घूंटकी तरह पी गया और मेरे हिस्से जो काम आया है सो तो केवल जूलू लोगोंकी सेवाका आया है, इस विचारके सहारे मैंने अपनी अन्तरात्माको शांत किया।

यहां वस्ती वहुत कम थी। पहाड़ों और खाइयोंमें भले, सादे और जंगली माने जानेवाले जूलू लोगोंके घास-फूसके झोंपड़ोंको छोड़कर और कुछ न था। इस कारण दृश्य भव्य मालूम होता था। जब इस निर्जंन प्रदेशमें हम किसी घायलको लेकर अथवा यों ही मीलों पैदल जाते थे, तब मैं सोचमें डूव जाता था।

यहां ब्रह्मचर्यके वारेमें मेरे विचार परिपक्व हुए। मैंने अपने साथियोंसे भी इसकी थोड़ी चर्चा की। मुझे अभी इस वातका साक्षात्कार तो नहीं हुआ था कि ईश्वर-दर्शनके लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य वस्तु है, किन्तु मैं यह स्पष्ट देख सका था कि सेवाके लिए यह आवश्यक है। मुझे लगा कि

इस प्रकारकी सेवा तो मेरे लिए अधिकाधिक आती रहेगी, और यदि में भोग-विलासमें, संतानोत्पत्तिमें और संतिक पालन-पोषणमें लगा रहूंगा, तो सुझसे संपूर्ण सेवा नहीं हो सकेगी। मैं दो घोड़ों पर सवारी नहीं कर सकता। यदि पत्नी सगर्भा होती, तो मैं निश्चिन्त भावसे इस सेवामें प्रकृत हो ही न सकता था। ब्रह्मचर्यका पालन किये विना परिवारकी वृद्धि करते रहना समाजके अम्युदयके लिए किये जानेवाले प्रयत्नका विरोध करनेवाली वस्तु वन जाती है। विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचर्यका पालन किया जाय, तो परिवारकी सेवा समाज-सेवाकी विरोधी न वने। मैं इस प्रकारके विचार-चक्रमें फंस गया और ब्रह्मचर्यका व्रत लेनेके लिए कुछ अधीर भी वन गया। इन विचारोंसे मुझे एक प्रकारका जानन्द हुआ और मेरा उत्साह वढ़ा। करनाने सेवाके क्षेत्रको बहुत विज्ञाल वना दिया।

फीनिक्स पहुंचकर मैंने यह ब्रत ले लिया कि अवसे आगे जीवनभर प्रह्मचर्यका पालन करूंगा। उस समय मैं इस ब्रतके महत्त्व और उसकी कठिनाइयोंको पूरी तरह समझ न सका था। इसकी कठिनाइयोंका अनुभव तो मैं आज तक करता रहता हूं। इसके महत्त्वको मैं दिन-दिन अधिकाधिक समझता जाता हूं।

ब्रह्मचर्यंका आरंभ शारीरिक अंकुशसे होता है। किन्तु शुद्ध ब्रह्मचर्यंमें तो विचारकी मिलनता भी न रहनी चाहिये। संपूर्ण ब्रह्मचारीको स्वप्नमें भी विकारी विचार नहीं आते। और जहां तक विकारी सपने आते हैं, वहां तक यह मानना चाहिये कि ब्रह्मचर्य अपूर्ण है।

मुझे कायिक ब्रह्मचर्यके पालनमें भी महान कष्ट सहना पड़ा है। आज यह कहा जा सकता है कि मैं उसके विषयमें निर्भय वना हूं। लेकिन मुझे अपने विचारों पर जो जय प्राप्त करनी चाहिये, सो मुझे मिल नहीं सकी है। मुझे नहीं लगता कि मेरे प्रयत्नमें न्यूनता रहती है। लेकिन मैं अभी तक यह नहीं समझ सका हूं कि हम जिन विचारोंको नहीं चाहते, वे हम पर कहांसे और किस प्रकार हमला करते हैं। मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि मनुष्यके पास विचारोंको भी रोकनेकी चावी है। लेकिन अभी तो मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि यह चावी भी हरएकको अपने लिए खुद खोज लेनी है।

इस प्रकार जिस ब्रह्मचर्यका पालन में इच्छा अथवा अनिच्छासे सन् १९०० से करता आया हूं, उसका ब्रतपूर्वक आरंभ सन् १९०६ के मध्यसे हुआ।

# ८७. आहारके अधिक प्रयोग

८७. आहारके अधिक प्रयोग

मन-वचन-कायासे ब्रह्मचर्यका पालन कैसे हो, यह एक फिकर थी;

और सत्याग्रहके युद्धके लिए अधिक-से-अधिक समय किस तरह वच सके और

अधिक शुद्धि किस प्रकार हो, यह दूसरी फिकर थी। इन दो फिकरोंने मुझे
आहारमें अधिक संयम और अधिक फेरफार करनेके लिए प्रेरित किया। साथ ही, पहले जो फेरफार मैं मुख्यतः आरोग्यकी दृष्टिसे करता था, वे अव वार्मिक दुष्टिसे होने लगे।

11

5

ī,

Ē,

इसमें उपवास और अल्पाहारने अविक स्थान लिया। जिस मनुष्यमें विषय-वासना रहती है, उसमें जीभने स्वाद भी अच्छी मात्रामें होते हैं। मेरी भी यही स्थिति थी। जननेन्द्रिय और स्वादेन्द्रिय पर काव पानेकी कोशिशमें मुझे अनेक कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा है, और आज भी में यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने दोनों पर जय प्राप्त कर ली है। मैंने अपने-आपको अत्याहारी माना है। मैंने एकादशीका फलाहार और उपवास शुरू किया। जन्माष्टमी आदि दूसरी तिथियां भी पालना शुरू किया। किन्तु संयमकी दृष्टिसे मैं फलाहार और अन्नाहारके बीच बहुत भेद न देख सका। इसलिए इन तिथियोंके दिन निराहार उपवास अथवा एकाशनको में अधिक महत्त्व देने लगा। साथ ही, प्रायश्चितादिका कोई निमित्त मिलता, तो उस निमित्तसे भी मैं एक वारका उपवास कर डालता था।

इसमें मैंने यह भी देखा कि उपवासादि जिस हद तक संयमके साधन हैं, उसी हद तक वे भोगके सावन भी वन सकते हैं। इस कारण में आहारकी वस्तुओं में और उसके परिमाणमें फेरफार करने लगा। किन्तु रस तो पीछा पकड़े ही हुए थे। जिस चीजको मैं छोड़ता और उसके बदले जिसे लेता, उसमें से एक नया ही और अधिक रस पैदा हो जाता! अनुभवने सिखाया कि मनुष्यको स्वादके लिए नहीं, विलक शरीरके निर्वाहके लिए ही खाना चाहिये। जब प्रत्येक इन्द्रिय केवल शरीरके और शरीरके द्वारा आत्माके दर्शनके लिए ही काम करती है, तव उसके रस शून्यवत् हो जाते हैं और तभी कहा जा सकता है कि वह स्वाभाविक रूपसे वरतती है।

# ८८ घरमें सत्याग्रह

मुझे जेलका पहला अनुभव सन् १९०८ में हुआ। उस समय मैंने देखा कि जेलमें कैदियोंसे जो कुछ नियम पलवाये जाते हैं, संयमी अथवा ब्रह्मचारीको उनका पालन स्वेच्छापूर्वक करना चाहिये। जैसे, कैदियोंको सूर्यास्तसे पहले पांच वजे खा लेना होता है। उन्हें चाय-कॉफी नहीं दी जाती। नमक खाना हो तो अलगसे लेना होता है। स्वादके लिए तो कुछ खाया ही नहीं जा सकता।

अतएव जेलसे छूटनेके वाद मैंने तुरन्त फेरफार किये। भरसक चाय पीना वन्द किया और शामको जल्दी खानेकी आदत डाली, जो आज स्वाभाविक हो गई है।

किन्तु एक ऐसा प्रसंग वन पड़ा, जिसके कारण मैंने नमकका भी त्याग किया, जो लगभग दस वर्ष तक तो अखण्ड रूपमें कायम रहा। मैंने पढ़ा था कि मनुष्यके लिए नमक खाना जरूरी नहीं है। और यह तो मुझे सूझा ही था कि नमक न खानेसे ब्रह्मचारीको लाभ होता है। मैंने यह भी पढ़ा और अनुभव किया था कि कमजोर शरीरवालेको दाल न खानी चाहिये। किन्तु में उन्हें तुरन्त छोड़ न सका था। दोनों चीजें मुझे प्रिय थीं।

शस्त्रित्यासे कस्तूरवाईका जो रक्तस्राव बन्द हुआ था, वह फिर शुरू हो गया। किसी प्रकार बन्द ही न होता था। अकेले पानीके उपचार व्यर्थ सिद्ध हुए। दूसरी दवा करनेका आग्रह न था। मैंने उससे नमक और दाल छोड़नेकी विनती की। बहुत मनाने पर भी वह मानी नहीं। आखिर उसने कहा— "दाल और नमक छोड़नेके लिए तो कोई आपसे कहे, तो आप भी न छोड़ेंगे।" मुझे दुःख हुआ और हर्ष भी हुआ। मुझे थपना प्रेम उंड़ेलनेका अवसर मिला। उसके हर्षवश मैंने तुरन्त ही कहा— "मुझे वीमारी हो और वैद्य इस चीजको या दूसरी किसी चीजको छोड़नेके लिए कहे, तो मैं अवश्य छोड़ दूं। लेकिन जा, मैंने तो एक सालके लिए दाल और नमक दोनों छोड़े। तू छोड़े या न छोड़े, सो अलग वात है।"

पत्नीको बहुत पश्चात्ताप हुआ। वह कह उठी — "मुझे माफ कीजिये। आपका स्वभाव जानते हुए भी मैं कहते कह गई। अब मैं तो दाल और नमक नहीं खाऊंगी। लेकिन आप अपनी वात लीटा लें। यह तो मेरे लिए बहुत बड़ी सजा हो जायगी।"

मैंने कहा — "अगर तू दाल-नमक छोड़ेगी तो अच्छा ही होगा। लेकिन मैं ली हुई प्रतिज्ञा लौटा नहीं सकता। मनुष्य किसी भी निमित्तसे संयम क्यों न पाले, उसमें लाभ ही है।"

में इसे सत्याग्रहका नाम देना चाहता हूं और इसको अपने जीवनकी मीठी स्मृतिमें से एक मानता हूं।

इसके वाद कस्तूरवाईकी तवीयत खूव संभली।

स्वयं मुझ पर तो इन दोनोंके त्यागका अच्छा ही असर हुआ। त्यागके वाद नमक अथवा दालकी इच्छा तक न रही। इन्द्रियोंकी शिक्तका में अधिक अनुभव करने लगा और संयमको वढ़ानेकी तरफ मन दौड़ने लगा। वैद्यक दृष्टिसे दोनों चीजोंके त्यागके विषयमें दो मत हो सकते हैं, किन्तु मुझे इसमें कोई शंका ही नहीं कि संयमकी दृष्टिसे तो इन दोनों चीजोंके त्यागमें लाभ ही है। भोगी और संयमीके आहार भिन्न होने चाहिये, उनके मार्ग भिन्न होने चाहिये। ब्रह्मचर्यका पालन करनेकी इच्छा रखनेवाले लोग भोगीका जीवन विताकर ब्रह्मचर्यको कठिन और कभी-कभी लगभग असंभव वना डालते हैं।

## ८९. संयमकी ओर

अव दिन-प्रतिदिन ब्रह्मचर्यं की दृष्टिसे आहारमें परिवर्तन होते गये। इनमें पहला परिवर्तन दूष छोड़नेका हुआ। मुझे पहले-पहल रायचन्द-भाईसे मालूम हुआ था कि दूष इन्द्रिय-विकार पैदा करनेवाली वस्तु है। अन्नाहार-विपयक अंग्रेजी पुस्तकों के वाचनसे इस विचारमें वृद्धि हुई। लेकिन जब तक ब्रह्मचर्यं का ब्रत नहीं लिया था, तब तक दूष छोड़नेका में कोई खास इरादा नहीं कर सका था। यह चीज तो मैं बहुत पहलेसे समझने लगा था कि शरीरके निर्वाहके लिए दूष आवश्यक नहीं है। लेकिन वह झट छूटनेवाली चीज न थी। मैं यह अधिकाधिक समझने लगा था कि इन्द्रिय-दमनके लिए दूष छोड़ना चाहिये। इन्हीं दिनों मेरे पास कलकत्तेसे फुछ साहित्य आया, जिसमें गाय-भैंस पर ग्वालों द्वारा किये जानेवाले घातक अत्याचारोंकी चर्चा थी। इस साहित्यका मुझ पर चमत्कारिक प्रभाव पड़ा। मैंने इस सम्बन्धमें मि० कैलनवैकसे चर्चा की। उन्होंने दूष छोड़नेकी सलाह दी। मैंने उसका स्वागत किया। हम दोनोंने उसी क्षण टॉल्स्टॉय फार्म पर दूषका त्याग किया। यह घटना सन् १९१२ में हुई।

इतने त्यागसे शांति न हुई। दूध छोड़नेके कुछ ही समय वाद केवल फलाहारके प्रयोगका निश्चय किया। फलाहारमें भी जो सस्तेसे सस्ता फल मिले, उसीसे अपना गुजर चलानेका विचार था। गरीव-से-गरीव आदमी जैसा जीवन विताता है, हम दोनोंको वैसा जीवन वितानेकी उमंग थी। हमने फलाहारकी सुविधाका भी खूब अनुभव किया।

यद्यपि मैंने ब्रह्मचर्यके साथ आहार और उपवासका निकट, सम्बन्ध सूचित किया है, तो भी यह निश्चित है कि उसका मुख्य आवार मन पर है। मैला मन उपवाससे शुद्ध नहीं होता। आहारका उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। मनका मैल तो विचारसे, ईश्वरके घ्यानसे और आखिर ईश्वरी प्रसादसे ही छूटता है।

जिन दिनों मैंने दूध और अनाज छोड़कर फलाहारका प्रयोग शुरू किया, उन्हीं दिनों संयमके हेतुसे उपवास भी शुरू किये। मि० कैलनवैक इसमें भी मेरे साथ हो गये। ब्रह्मचर्यके ब्रतको सहारा पहुंचानेके लिए मैंने एकादशीके दिन उपवास रखनेका निश्चय किया। फलाहारी उपवास तो अब मैं हमेशा ही रखने लगा था। इसलिए मैंने पानीकी छूट रखकर पूरे उपवास शुरू किये।

मेरा अनुभव यह है कि उपवासादिसे मुझ पर तो आरोग्य और विषय-संयमकी दृष्टिसे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। फिर भी में यह जानता हूं कि ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं है कि उपवास आदिसे सब पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा ही। इन्द्रिय-दमनके हेनुसे किये गये उपवाससे ही विपयोंको संयत करनेका परिणाम निकल सकता है। मतलव यह कि उपवासके दिनोंमें विषयको संयत करने और स्वादको जीतनेकी सतत भावना रहने पर ही उसका शुभ परिणाम निकल सकता है। संयमीके मार्गमें उपवासादि एक साधनके रूपमें आवश्यक हैं, किन्तु ये ही सब कुछ नहीं हैं। और यदि शरीरके उपवासके साथ मनका उपवास न हो, तो उसकी परिणति दम्भमें हो सकती है और वह हानिकारक सिद्ध हो सकता है।

### ं ९०. शिक्षक

टॉल्स्टॉय-आश्रममें वालकों और वालिकाओं के लिए शिक्षाका कुछ-न-कुछ प्रवन्य करना आवश्यक था। खास इसी कामके लिए शिक्षक रखना असम्भव था और मुझे यह अनावश्यक प्रतीत हुआ। शिक्षाकी प्रचलित पढ़ित मुझे पसन्द न थी। सच्ची पढ़ित क्या हो सकती है, इसका अनुभव में ले नहीं पाया था। इतना समझता था कि आदर्श स्थितिमें सच्ची शिक्षा तो माँ-बापकी निगरानीमें ही हो सकती है। सोचा यह था कि चूंकि टॉल्स्टॉय-आश्रम एक परिवार है और मैं उसमें पिताकी जगह हूं, इसलिए इन नवयुवकोंके निर्माणकी जिम्मेदारी यथाशिक्त मुझे उठानी चाहिये।

इस कल्पनामें बहुतसे दोष तो थे ही। नवयुवक मेरे पास जन्मसे नहीं थे। सब अलग-अलग वातावरणमें पले थे। सब एक धर्मके भी न थे। ि किन्तु मैंने हृदयकी शिक्षाको अर्थात् चरित्रके विकासको हमेशा पहला हे स्थान दिया है। और यह सोचकर कि उसका परिचय तो किसी भी उमरमें और कितने ही प्रकारके वातावरणमें पले हुए वालकों और वालि-काओंको न्यूनायिक प्रमाणमें कराया जा सकता है, इन वालकों और वालिकाओंके साथ मैं रात और दिन पिताकी तरह रहता था। मैंने चरित्रकों उनकी शिक्षाका पाया माना था। यदि पाया पक्का हो तो अवसर मिलने पर दूसरी वार्ते वालक मदद लेकर या अपनी ताकतसे खुद जान और समझ सकते हैं।

फिर भी मैं यह तो समझता था कि थोड़ा-बहुत अक्षरज्ञान तो कराना ही चाहिये, इसलिए कक्षायें शुरू कीं।

शारीरिक शिक्षाकी आवश्यकता मैं समझता था। यह शिक्षा उन्हें सहज ही मिल रही थी।

वाश्रममें नौकर तो थे ही नहीं। पाखाना-सफाईसे लेकर रसोई बनाने तकके सारे काम आश्रमवासियोंको ही करने होते थे। फलोंके पेड़ बहुत थे। नई बोनी करनी ही थी। छोटे-बड़े सबको, जो रसोईके काममें लगे न होते थे, रोज अमुक समय तक वगीचेमें काम करना ही पड़ता था। इसमें बड़ा हिस्सा वालकोंका था। इस काममें उनके शरीर भलीभांति कसे जाते थे। इसमें उन्हें आनन्द आता था, और फलतः दूसरी कसरतकी या खेल-कूदकी उन्हें कोई जरूरत न रहती थी।

शारीरिक शिक्षाके सिलिसिलेमें ही शारीरिक वंघेकी शिक्षाका भी उल्लेख कर दूं। इरादा यह था कि सवको कोई न कोई उपयोगी घंघा सिखाया जाय। मि॰ कैलनवैक चप्पल वनाना सीख आये। उनसे वह मैंने सीखा और जो वालक इस वंघेको सीखनेके लिए तैयार हुए उन्हें मैंने वह सिखाया। आश्रममें वढ़ईका काम जाननेवाला एक साथी था, इसलिए यह काम भी कुछ हद तक सिखाया जाता था। रसोईका काम तो लगभग सभी वालक सीख गये।

टॉल्स्टॉय-आश्रममें शुरूसे ही यह रिवाज डाला गया था कि जिस कामको हम शिक्षक न करें, उसे वालकोंसे न कराया जाय। बीर वालक जिस काममें लगे हों, उसमें उनके साथ उसी कामको करनेवाला एक शिसक हमेशा रहे। इस तरह वालकोंने जो काम सीखा, उमंगके साथ सीखा।

#### ९१. अक्षरज्ञान

अक्षरज्ञान कराना मुझे कठिन मालूम हुआ। मेरे पास उसके लिए आवश्यक सामग्री न थी। खुद मुझे जितना में चाहता था उतना समय नहीं था, मुझमें उतनी योग्यता न थी। शारीरिक काम करते-करते में थक जाता था और जिस समय थोड़ा आराम करनेकी जरूरत होती, उसी समय पढ़ाईके वर्ग लेने होते थे।

अक्षरज्ञानके लिए अविक-से-अधिक तीन घण्टे रखे गये थे। हरएक बालकको उसकी मातृभाषा द्वारा ही शिक्षा देनेका आग्रह था। सबको अंग्रेजी भी सिखाई ही जाती थी। इसके अलावा गुजरातके हिन्दू बालकोंको थोड़ा संस्कृतका और सब बालकोंको हिन्दीका परिचय कराया जाता था। इतिहास, भूगोल और अंकगणित सबको सिखाया जाता था। यही पाठचकम था।

आश्रमके ये सब बालक मुख्यतः निरक्षर थे और किसी पाठशालामें पढ़े हुए न थे। मैंने सिखाते-सिखाते देखा कि मुझे उन्हें सिखाना तो कम ही है। ज्यादा काम तो उनका आलस छुड़ाने, उनमें स्वयं पढ़नेकी चि जगाने और उनकी पढ़ाई पर निगरानी रखनेका ही है।

मुझे पाठच-पुस्तककी आवश्यकता कभी प्रतीत नहीं हुई। मेरा खयाल यह है कि शिक्षक ही विद्यार्थीकी पाठच-पुस्तक है। जिन्होंने अपने मुहसे मुझे सिखाया था, उनकी सिखाई हुई वातोंका स्मरण आज भी वना हुआ है। वालक आंखसे जितना ग्रहण करते हैं, उसकी अपेक्षा कानसे सुनी हुई वातको वे थोड़े परिश्रमसे और बहुत अधिक मात्रामें ग्रहण कर सकते हैं।

# ९२. आत्मिक शिक्षा

विद्यायियों के शरीर और मनको शिक्षित करनेकी अपेक्षा उनकी आत्माको शिक्षित करनेमें मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा। मैं मानता था कि उन्हें अपने-अपने धर्मग्रन्थोंका साधारण ज्ञान होना चाहिये, इसलिए मैंने यथा-शिक्त इस बातकी व्यवस्था की थी कि उन्हें वैसा ज्ञान मिल सके। किन्तु इसे मैं बुद्धिकी शिक्षाका अंग मानता हूं। आत्माकी शिक्षा एक भिन्न ही विभाग है। आत्माका विकास करनेका अर्थ है चरित्रका निर्माण करना, ईश्वरका ज्ञान पाना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। इस ज्ञानको प्राप्त करनेमें वालकको बहुत अधिक मददकी जरूरत होती है, और इसके विना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है, हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास था।

मैंने सुना है कि लोगोंमें यह वहम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान चीथे आश्रममें प्राप्त होता है। लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तुको चौथे आश्रम तक मुलतवी रखते हैं, वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते, विलक बुढ़ापा और दूसरी तरफ दयाजनक वचपन पाकर पृथ्वी पर भाररूप वनकर जीते हैं; और इस प्रकारका अनुभव व्यापक पाया जाता है।

आतिमक शिक्षा किस प्रकार दी जाय? मैं वालकोंसे भजन गवाता, उन्हें नीतिकी पुस्तकें पढ़कर सुनाता, किन्तु इससे भी मुझे सन्तोय न होता। मैंने देखा कि यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। शरीरकी शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक कसरत द्वारा दी जाती है और वृद्धिकी शिक्षा वौद्धिक कसरत द्वारा, उसी प्रकार आत्माकी शिक्षा आत्मिक कसरत द्वारा दी जा सकती है। आत्माकी कसरत शिक्षकके आचरण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए युवक हाजिर हो चाहे न हों, शिक्षकको सदा सावधान रहना चाहिये। मैं झूठ वोलूं और अपने शिष्योंको सच्चा वनानेका प्रयत्न करूं, तो वह व्यर्थ ही होगा। डरपोक शिक्षक शिष्योंको वीरता नहीं सिखा सकता। व्यभिचारी शिक्षक शिष्योंको संयम कैसे सिखा सकता है? मैंने देखा कि मुझे अपने पास रहनेवाले युवकों और युवतियोंके सम्मख उदाहरण वनकर रहना चाहिये। इस प्रकार मेरे शिष्य मेरे शिक्षक वने। कहा जा सकता है कि टॉल्स्टॉय आश्रमका मेरा अधिकतर संयम इन युवकों और युवतियोंकी वदौलत था।

आश्रममें एक युवक बहुत ज्ञंचम मचाता, झूठ वोलता और किसीसे दवता नहीं था। एकं दिन उसने बहुत ही ज्ञंचम मचाया। में घवरा उठा। में विद्यायियोंको कभी सजा न देता था। इस बार मुझे बहुत कोच हो आया। में उसके पास पहुंचा। समझाने पर वह किसी प्रकार समझता ही नथा। उसने मुझे घोला देनेका भी प्रयत्न किया। मैंने अपने पास पड़ा हुआ इल उठाकर उसकी बांह पर दे मारा। मारते समय में कांप रहा था। विद्यार्थी रो पड़ा। उसने मुझसे माफी मांगी। मेरे इलमें उसे मेरे दु:लका दर्शन हो गया। इस घटनाके बाद उसने फिर कभी मेरा सामना न किया। लेकिन उस दिन उसे इल मारनेका पस्तावा मेरे दिलमें आज तक बना हुआ है। उसे मारकर मैंने अपनी आत्माका नहीं, विद्या अपनी पशुताका दर्शन कराया था।

मैं वालकोंको मार-पीटकर पढ़ानेका हमेशा विरोधी रहा हूं। रूलकी घटनाने मुझे इस वातके लिए अधिक सोचनेको विवश किया कि विद्यार्थीके प्रति शिक्षकका क्या धर्म है? उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे ही दोप हुए, लेकिन मने फिर कभी दण्डनीतिका उपयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देनेके प्रयत्नमें में स्वयं आत्माके गुणको अधिक समझने लगा।

# ९३. भले-बुरेका मिश्रण

आश्रममें कुछ लड़के बहुत ही ऊबमी और दुष्ट स्वभावके थे। कुछ आवारा थे। उन्होंके साथ मेरे तीन लड़के थे। इसी तरह पले हुए दूसरे भी वालक थे। लेकिन मि० कैलनवैकका व्यान तो इस ओर ही था कि वे आवारा युवक और मेरे लड़के एक जगह किस तरह रह सकते हैं? एक दिन वे वोल उठे— "आपका यह तरीका मुझे जरा भी जंचता नहीं है।"

मैंने कहा — "मैं अपने लड़कों और इन आवारा लड़कोंके वीच भेद कैंसे कर सकता हूं? इस समय तो मैं दोनोंके लिए समान रूपसे जिम्मे-दार हूं। ये नीजवान मेरे बुलाये यहां आये हैं। इसलिए इन्हें यहीं रखना चाहिये। दूसरे, क्या मैं आजसे अपने लड़कोंको यह भेदभाव सिखाऊं कि व दूसरे कुछ लड़कोंके मुकावले ऊंचे हैं? उनके दिमागमें इस प्रकारके विवारको ठूंसना ही उन्हें गैररास्ते ले जाने-जैसा है। आजकी स्थितिमें रहनेसे वे गढ़े जायेंगे और अपने-आप सारासारकी परीक्षा करने लगेंगे।"

यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रयोगका परिणाम बुरा निकला। मैं नहीं मानता कि उससे मेरे लड़कोंको कोई नुकसान हुआ। उलटे मैं यह देख सका कि उन्हें लाभ हुआ है। अगर माता-पिताकी देखरेख ठीक हो, तो उनके भले और बुरे बच्चोंके साथ रहने और पढ़नेसे भलोंकी कोई हानि नहीं होती।

### ९४. प्रायश्चित्तरूप उपवास

कुछ जेलवासियोंके रिहा होने पर टॉल्स्टॉय-आश्रममें थोड़े ही लोग रह गये। इनमें अधिकतर फीनिक्सवासी थे। इसलिए में आश्रमको फीनिक्स ले गया। फीनिक्समें मेरी कड़ी परीक्षा हुई। आश्रमवासियोंको फीनिक्स छोड़कर में जोहानिसवर्ग गया। वहां कुछ ही दिन रहा था कि मेरे पास दो व्यक्तियोंके भयंकर पतनके समाचार पहुंचे। सत्याग्रहकी महान लड़ाईमें कहीं भी निष्फलता-सी दिखाई पड़ती, तो मुझे उससे कोई आघात न पहुंचता। किन्तु इस घटनाने मुझ पर वष्त्रप्रहार-सा किया। मैं तिलिमला उठा। मैंने उसी दिन फीनिक्सकी गाड़ी पकड़ी। मि० कैलनवैकने मेरे साथ चलनेका आग्रह किया। पतनके समाचार मुझे उन्हींके द्वारा मिले थे।

रास्तेमें मैंने अपने घर्मको समझ लिया। मैंने अनुभव किया कि अपनी निगरानीमें रहनेवालोंके पतनके लिए अभिभावक अथवा शिक्षक न्यूनाधिक अंशमें जिम्मेदार तो हैं ही। इस घटनामें मेरी जिम्मेदारी मुझे स्पष्ट प्रतीत हुई। मुझको मेरी पत्नीने सावघान तो कर ही दिया था। किन्तु स्वभावसे विश्वासी होनेके कारण मैंने पत्नीकी चेतावनी पर घ्यान नहीं दिया था। साथ ही, मुझे यह भी लगा कि जब मैं इस पतनके लिए प्रायश्चित्त करूंगा तभी ये पतित मेरे दु:खको समझ सकेंगे, उससे उन्हें अपने दोपका भान होगा और उसका कुछ-न-कुछ अन्दाज वैठेगा। अतएव मैंने सात दिनके उपवास और साढ़े चार महीनोंके एकाशनका ब्रत लिया। कैलनवैकने भी मेरे साथ ही ऐसा ब्रत रखनेका आग्रह किया। मैं उनके निर्मल प्रेमको रोक न सका। इस निश्चयके वाद मैं तुरन्त ही शांत हो गया। दोपितोंके प्रति कोंघ न रहा और उनके लिए मनमें मात्र दया ही रह गई।

मेरे उपवाससे सवको कष्ट तो हुआ, लेकिन उसके कारण वातावरण शुद्ध वना। सवको पाप करनेकी भयंकरताका वोध हुआ। और विद्यार्थियों एवं विद्यार्थिनियोंके और मेरे वीचका सम्बन्ध अधिक मजबूत और सरल वन गया।

इसके कुछ समय वाद ही मुझे चौदह उपवास करनेका अवसर मिला था। मेरी यह घारणा है कि उसका परिणाम अपेक्षासे अधिक अच्छा निकला था।

इन घटनाओं परसे मैं यह सिद्ध करना नहीं चाहता कि शिष्योंके प्रत्येक दोषके लिए शिक्षकोंको हमेशा उपवास आदि करने चाहिये। लेकिन मैं मानता हूं कि कुछ परिस्थितियोंमें इस प्रकारके प्रायश्चित्तरूप उपवासकी गुंजाइश अवश्य है। किन्तु उसके लिए विवेक और अधिकार अपेक्षित हैं।

### ९५. गोखलेसे मिलने

जव सन् १९१४ में सत्याग्रहकी लड़ाई समाप्त हुई, तव गोखलेकी इच्छानुसार मुझे इंग्लैंण्ड होते हुए हिन्दुस्तान पहुंचना था। इसलिए जुलाई महीनेमें कस्तूरवाई, कैलनबैक और में — तीनों विलायतके लिए रवाना हुए। सत्याग्रहकी लड़ाईके दिनोंमें मैंने तीसरे दर्जमें सफर करना घुरू किया था। इसलिए समुद्री मार्गके लिए भी तीसरे दर्जका टिकट कटाया।

मि० कैलनवैकको दूरवीनोंका अच्छा शौक था। दो-एक कीमती दूर-वीनें उनके पास थीं। इस संबंधमें हमारे वीच रोज चर्चा होती थी। में उन्हें यह समझानेका प्रयत्न करता कि यह हमारे आदर्शके और हम जिस सादगी तक पहुंचना चाहते हैं उसके अनुकूल नहीं है। एक दिन इसको लेकर हमारे वीच जोरकी ठन गई। मैंने कहा — "हमारे वीच इस प्रकारके झगड़े हों, इससे अच्छा तो यह है कि हम इस दूरवीनको ही समुद्रमें फेंक दें और इसकी कोई चर्चान करें।"

मि॰ कैलनवैकने तुरन्त ही जवाव दिया — "इस मनहूस चीजको जरूर फेंक दो।"

मैंने कहा — "मैं फेंकता हूं।"

उन्होंने उतनी ही तत्परतासे उत्तर दिया — "मैं सचमुच ही कहता हूं कि जरूर फेंक दो।"

मैंने दूरवीन फेंक दी। वह कोई सात पींडकी थी। लेकिन उसकी कीमत जितनी दामोंमें थी, उससे ज्यादा उसके प्रति रहे मि० कैलनवैकके मोहमें थी। फिर भी उन्होंने इस संबंधमें कभी दुःखका अनुभव नहीं किया। उनके और मेरे बीच ऐसे कई अनुभव होते रहते थे।

हम दोनोंके आपसी संबंधसे हमें रोज नया सीखनेको मिलता था, क्योंकि दोनों सत्यका ही अनुकरण करके चलनेका प्रयत्न करते थे। सत्यका अनुकरण करनेसे कोघ, स्वार्थ, द्वेष इत्यादि सहज ही जात होते थे; जात न होते तो सत्य मिलता न था। राग-द्वेषादिसे भरापूरा मनुष्य सरल चाहे हो ले, वाचिक सत्यका पालन चाहे कर ले, किन्तु उसे शुद्ध सत्य मिल ही नहीं सकता। शुद्ध सत्यकी शोधका अर्थ है राग-द्वेषादि द्वद्वसे सर्वथा मुक्ति प्राप्त करना।

जब हमने यात्रा शुरू की थी, तब मुझे उपवास समाप्त किये बहुत समय न बीता था। मुझमें पूरी शक्ति नहीं आई थी। स्टीमरमें रोज डेक पर चलनेकी कसरत करके ठीक-ठीक खाने और खाये हुएको हजम करनेका में प्रयत्न करता था। लेकिन इसके साथ ही मेरे पैरोंकी पिडलियों में ज्यादा दर्द रहने लगा। विलायत पहुंचनेके बाद मेरा दर्द बढ़ा। विलायतमें डॉ॰ जीवराज महेतासे पहचान हुई थी। उन्हें उपवास और दर्दका इतिहास सुनाने पर उन्होंने कहा — "अगर आप कुछ दिनोंके लिए पूरा आराम न करेंगे, तो पैरोंके सदाके लिए वेकार हो जानेका डर है।" इसी समय मुझे पता चला कि लम्बे उपवास करनेवालेको खोई हुई ताकत झट प्राप्त करने या बहुत खानेका लोभ कभी न करना चाहिये। उपवास करनेकी अपेक्षा उपवास छोड़नेमें अधिक साववान रहना पड़ता है, और शायद उसमें संयम भी अधिक रखना होता है।

इंग्लैण्डकी खाड़ीमें पहुंचते ही हमें लड़ाई छिड़ जानेके समाचार मिले। हम छठी अगस्तको विलायत पहुंचे।

# ९६. लड़ाईमें हिस्सा

विलायत पहुंचने पर पता चला कि गोखले तो पेरिसमें अटक गये हैं. और कहना मुक्किल था कि वे कब तक लीटेंगे। उनसे मिले विना मुझे देश जाना न था। इस बीच क्या किया जाय? लड़ाईके वारेमें मेरा वर्म क्या है? जेलके मेरे साथो और सत्याग्रही सोहरावजी अडाजिणया विलायतमें ही वैरिस्टरीका अम्यास करते थे। उनसे और उनकी मारफत डॉ॰ जीवराज महेता इत्यादि जो लोग विलायतमें पढ़ रहे थे उनसे मैंने विचार-विमर्श किया। विलायतमें रहनेवाले हिन्दुस्तानियोंकी एक सभा वुलाई और उनके सम्मुख मैंने अपने विचार रखे। मुझे लगा कि विलायतवासी हिन्दुस्तानियोंको लड़ाईमें अपना हिस्सा अदा करना चाहिये। सभामें इसके विरुद्ध काफी दलीलें दी गईं। मुझे हमारी स्थिति निरी गुलामीकी स्थिति नहीं लगती थां। मैं तो यह सोचता था कि यदि हम अंग्रेजोंके द्वारा और उनकी मददसे अपनी स्थिति सुघारना चाहते हैं, तो हमें उनकी संकटके समयमें उनकी मदद करके अपनी स्थिति सुघारनी चाहिये। उनकी शासन-पद्धति दोपपूर्ण होते हुए भी मुझे उस समय उतनी असह्य नहीं मालूम होती थी, जितनी आज मालूम होती है। किन्तु जिस प्रकार आज अंग्रजोंकी शासन-पद्धति परसे मेरा विश्वास उठ गया है और इस कारण मैं आज अंग्रजों राज्यकी मदद नहीं करता, उसी प्रकार जिनका विश्वास उस शासन-पद्धति परसे ही नहीं, विल्क अंग्रज अधिकारियों परसे भी उठ चुका था, वे क्योंकर मदद करनेको तैयार होते?

उन्होंने देखा कि यहाँ अवसर है, जब जनताकी मांगको दृढ़तापूर्वक प्रकट करना चाहिये और शासन-पद्धतिमें सुधार करा लेनेका आग्रह रखना चाहिये। मैंने अंग्रेजोंकी इस आपित्तके समयमें अपनी मांगें पेश करना ठीक न समझा और लड़ाईके समयमें अधिकारोंकी मांगको मुलतवी रखनेके संयममें सम्यता और दूरदृष्टिका दर्शन किया। इसलिए में अपनी सलाह पर दृढ़ रहा और लोगोंसे मैंने कहा कि जिन्हें भरतीमें अपने नाम लिखाने हों वे लिखावें। काफी संख्यामें नाम लिखे गये।

इस विषयमें मने लॉर्ड कूको एक पत्र लिखा और हिन्दुस्तानियोंकी मांगको स्वीकार करनेके लिए घायल सैनिकोंकी सेवा करनेकी तालीम लेना आवश्यक माना जाय तो वैसी तालीम लेनेकी इच्छा और तैयारी प्रकट की। लॉर्ड कूने हिन्दुस्तानियोंकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। घायलोंकी सार-संभाल करनेकी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ हुई। छह हफ्तोंका छोटा-सा कोर्स था। हम करीव अस्सी आदमी इस खास कक्षामें सम्मिलित हुए थे। परीक्षा लेने पर एक ही आदमी नापास हुआ। जो पास हुए उनके लिए अब सरकारकी ओरसे कवायद आदि सिखानेका प्रवन्य हुआ।

# ९७. धर्मकी पहेली

ज्यों ही यह खबर दक्षिण अफीका पहुंची कि युद्धमें काम करने के लिए हमने अपने नाम सरकारके पास भजे हैं, त्यों ही मेरे नाम वहां से दो तार आये। उनमें एक पोलाकका था। उसमें पूछा गया था—"क्या आपका यह कार्य अहिंसाके आपके सिद्धान्तके विरुद्ध नहीं है?"

ऐसे तारकी मुझे कुछ आशा तो थी ही, क्योंकि 'हिन्द स्वराज्य'में मैंने इस विषयकी चर्चा की थी और दक्षिण अफीकामें मित्रोंके साथ तो इसकी चर्चा निरन्तर होती ही रहती थी।

जिस विचारघारांके वशे होकर मैं वोअर-युद्धमें सम्मिलित हुआ था, उसीका उपयोग इस बार भी मैंने किया था। मैं इस वातको अच्छी तरह समझता था कि युद्धमें सम्मिलित होनेका अहिंसांके साथ कोई मेल नहीं वैठ सकता। किन्तु कर्तव्यका बोघ हमेशा दीयेकी तरह स्पष्ट नहीं होता। सत्यके पुजारीको अक्सर ठोकरें खानी पड़ती हैं।

अहिंसा व्यापक वस्तु है। हम हिंसाकी होलीके बीच घिरे हुए पामर प्राणी हैं। यह वाक्य गलत नहीं है कि 'जीव जीव पर जीता है।' मनुष्य एक क्षणके लिए भी वाह्य हिंसाके विना जी नहीं सकता। खांते-पीते, उठते-वठते, सभी कियाओं में इच्छा-अनिच्छासे कुछ-न-कुछ हिंसा तो वह करता ही रहता है। यदि वह इस हिंसासे छूटने के लिए घोर प्रयत्न करता है, उसकी भावनामें मात्र अनुकंपा होती है, वह सूक्ष्म-से-सूक्ष्म जंतुका भी नाश नहीं चाहता और यथाशिक्त उसे वचाने का प्रयत्न करता है, तो वह अहिंसाका पुजारी है। उसकी प्रवृत्तिमें निरन्तर संयमकी वृद्धि होगी, उसमें निरन्तर करणा वढ़ती रहेगी। किन्तु देहधारी वाह्य हिंसासे सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता।

फिर, व्यहिंसाकी तहमें बढ़ैत-भावना निहित है। और यदि प्राणीमात्रमें अभेद हो, तो एकके पापका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है; इस कारण मनुष्य हिंसासे विलकुल अस्पृष्ट नहीं रह सकता। समाजमें रहनेवाला मनुष्य समाजकी हिंसामें, अनिच्छासे ही क्यों न हो, भागीदार वनता है। जब दो राष्ट्रोंके वीच युद्ध छिड़े, तव व्यहिंसामें विश्वास रखनेवाले व्यक्तिका धर्म है कि वह उस युद्धको रोके। जो इस धर्मका पालन न कर सके, जिसमें विरोध करनेकी शक्ति न हो, जिसे विरोध करनेकी अविकार प्राप्त न हो, वह युद्ध-कार्यमें सम्मिलित हो; और सम्मिलित होते हुए भी उसमें से अपनेको, अपने देशको और साथ ही संसारको उवारनेकी हार्दिक कोशिश करे।

मुझे अंग्रजी राज्यके द्वारा अपने राष्ट्रकी स्थिति सुवारनी थी। अगर आखिरमें मुझे उस राज्यके साथ व्यवहार वनाये रखना हो, उस राज्यके झण्डेके नीचे रहना हो, तो या तो मुझे प्रकट रूपसे युद्धका विरोध करके उसका उस समय तक सत्याग्रहके शास्त्रके अनुसार वहिण्कार करना चाहिये, जब तक उस राज्यकी युद्धनीतिमें परिवर्तन न हो, अथवा उसके जो कानून भंग करने योग्य हों उनका सविनय भंग करके जलकी राह पकड़नी चाहिये, अथवा मुझे उसके युद्धकार्यमें सम्मिलित होकर उसका मुकावला करनेकी शक्ति और अधिकार प्राप्त करने चाहिये। मुझमें यह शक्ति न थी। इसलिए मैने माना कि मेरे पास युद्धमें सम्मिलित होनेका ही मार्ग वचा था।

n)

मैंने वंदूकवारीमें और उसकी मदद करनेवालेमें अहिसाकी दृष्टिसे कोई भेद नहीं माना। फीजमें मात्र घायलोंकी ही सार-संभाल करनेके काममें लगा हुआ व्यक्ति भी युद्धके दोषोंसे मुक्त नहीं हो सकता।

पोलाकका तार मिलते ही मैंने कुछ मित्रोंसे उसकी चर्चा की। जपर दिये गये अपने विचारोंका औचित्य में उस समय भी सब मित्रोंके सामने सिद्ध नहीं कर सका था। प्रश्न सूक्ष्म है। उसमें मतभेदके लिए अवकाश है। सत्यका आग्रही मात्र रूढ़िसे चिपट कर ही कोई काम न करे; वह अपने विचारों पर हठपूर्वक उटा न रहे; हमेशा यह मान कर चले कि उनमें दोप हो सकता है, और जब दोपका ज्ञान हो तब भारी-से-भारी खतरोंको उठाकर भी उसे स्वीकार करे और प्रायश्चित्त भी करे।

### ९८. छोटासा सत्याग्रह

इस प्रकार धर्म समझकर में युद्धमें सम्मिलित तो हुआ, लेकिन मेरे नसीवमें न सिर्फ उसमें सीचे हाथ वंटाना नहीं आया, विल्क ऐसे नाजुक समयमें सत्याग्रह करनेकी भी नीवत आ गई।

जब हमारे नाम मंजूर हो गये और दर्ज कर लिये गये, तो हमें पूरी कवायद सिखाने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किये गये। हम सबका खयाल यह था कि ये अधिकारी युद्धकी तालीम देने-भरके लिए हमारे मुखिया थे। वाकी सब मामलों में दलका मुखिया मैं था। मैं अपने साथियों के प्रति जिम्मेदार था और साथी मेरे प्रति; अर्थात् हमारा खयाल यह था कि अधिकारीको सारा काम मेरे द्वारा लेना चाहिये। सोहरावजी वहुत स्थाने थे। उन्होंने मुझे सावधान किया—"भाई, ध्यान रिखये। ऐसा प्रतीत होता है कि ये सज्जन यहां अपनी जहांगीरी चलाना चाहते हैं। हमें उनके हुक्मकी जरूरत नहीं। मैं तो देखता हूं कि ये नीजवान भी मानो हम पर हुक्म चलाने आये हैं।" मैं भी सोहरावजीकी कही वातको देख चुका था।

इसी अरसेमें मेरी पसिलयोंमें सख्त सूजन या गई और उसके सिलसिलेमें मुझे आखिर खटियाकी शरण लेनी पड़ी।

अधिकारीने अपना अधिकार चलाना शुरू किया। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वे सब मामलोमें हमारे मुखिया हैं। सोहरावजी मेरे पास आये। उनकी बातें सुनकर में अधिकारीके पास गया और अपने पास आई हुई सब शिकायतें उन्हें सुनाई। मेरी बात उनके गले न उतरी और फीजी नियमोंके विरुद्ध मालूम हुई।

हमने सभा की। सत्याग्रहके गंभीर परिणाम कह सुनाय। लगभग सभीने सत्याग्रहकी अपथ ली। हमारी सभाने यह प्रस्ताव पास किया कि यदि मीजूदा अधिकारी न हटाये जायं और दलको नये अधिकारी पसन्द न करने दिये जायं, ती हमारा दल कवायदमें और कैम्पमें जाना बन्दे करेगा।

मैंने यह हकीकत अधिकारीको लिख भेजी। भारत-मंत्रीको भी लिखा। इसके बाद तो हमारा परस्पर बहुत पत्र-व्यवहार हुआ।

अधिकारीने धमकीसे और हिकमतसे हममें फूट पैदा की। शपथ-बद्ध होते हुए भी कुछ लोग कलके या बलके वशमें हो गये। इतनेमें नेटली अस्पतालमें अनपेक्षित संख्यामें घायल सिपाही आ पहुंचे और उनकी सार-संभालके लिए हमारी समूची टुकड़ीकी आवश्यकता पड़ी। जिन्हें अधिकारी खींच सके, वे तो नेटली पहुंच गये। किन्तु दूसरे न गये। यह इंडिया-ऑफिसको अच्छा न लगा। में विछौने पर पड़ा था, किन्तु दलके लोगोंसे मिलता रहता था। में मि० रॉबर्ट्सके सम्पर्कमें अच्छी तरह आ चुका था। वे मुझसे मिलने आये और बचे हुए लोगोंको भी भेजनेका आग्रह किया। उनका सुझाव यह था कि ये लोग एक अलग दलकी शकलमें जाय। नेटली अस्पतालमें तो दलको वहांके मुखियाके अधीन रहना पड़ेगा, जिससे दल-वालोंकी मानहानि न होगी। सरकारको उनके जानेसे संतोष होगा और वड़ी संख्यामें आये हुए घायलोंकी सेवा-शुश्रूषा होगी। मेरे साथियोंको और मुझे यह सुझाव पसन्द पड़ा और बचे हुए विद्यार्थी भी नेटली गये। अकेला में ही लाचारीसे दांत पीसता विछौनमें पड़ा रहा।

# ९९. मेरी बीमारी

يسأين والمتاجية

जिन दिनों मेरी पसंलियोंमें सूजन आई थी, उस समय गोखले विलायत आ पहुंचे थे। कैलनवैक और में हमेशा उनसे मिलने जाते थे।

मेरी वीमारी चर्चाका विषय वन गई। आहारके मेरे प्रयोग तो चल ही रहे थे। डॉ॰ जीवराज महेता मेरी सार-संभाल करते थे। उन्होंने दूध और अन्न खानेका बहुत आग्रह किया। शिकायत गोखले तक पहुंची। फलाहारकी मेरी दलीलके वारेमें उन्हें वहुत आदर न था; उनका आग्रह यह था कि आरोग्यकी रक्षाके लिए डॉक्टर जो कहें सो लेना चाहिये।

उनके इसं आग्रहको ठुकराना मेरे लिए बहुत ही कठिन या। मैंने विचारके लिए चौबीस घण्टेका समय मांगा। कैलनवैकसे चर्चा की। लेकिन मुझे स्वयं ही अन्तर्नादका पता लगाना था।

प्रश्न यह या कि कहां तक गोखलेके प्रेमके वश होनेमें धर्म था, अथवा यह कि शरीर-रक्षाके लिए ऐसे प्रयोगोंको किस हद तक छोड़ना ठीक था। इसलिए मैंने निश्चय किया कि इन प्रयोगोंमें से जो प्रयोग केवल धर्मकी दृष्टिसे चल रहा था, उस पर कायम रहकर सब नामलोंमें डॉक्टरके वश होना चाहिये। दुधके त्यागमें धर्म-भावनाका स्थान मुख्य था। इसलिए दूधके त्याग पर डटे रहनेका निश्चय करके में सबेरे उठा।

शामको गोखलेसे मिलने गया। उन्होंने तुरन्त ही प्रश्न पूछा बीर मैंने धीरेसे जवाव दिया — "मैं सब कुछ करूंगा, किन्तु आप एक चीजका आग्रह न कीजिये। मैं दूव और दूवके पदार्थ अथवा मांसाहार नहीं लूंगा। इन्हें न लेनेसे देहपात होता हो, तो वैसा होने देनेमें मुझे धर्म मालूम होता है।" जब देखा कि यह मेरा अंतिम निर्णय है, तो उन्होंने आग्रह करना छोड़ दिया और डॉक्टरको मेरी वृक्तिके अनुसार सूचना दी।

मैं यह देखकर घवराया कि पसलीका दर्द मिट नहीं रहा है।

सन् १८९० में मैं डॉ॰ एलिन्सनसे मिला था, जो आहारके परिवर्तनके सहारे वीमारियोंका इलाज करते थे। मैंने उन्हें बुलवाया। वे आये। उन्होंने मेरा आहार निश्चित कर दिया और कुछ दूसरे सुझाव भी दिये। मैंने उन पर अमल किया। इससे तवीयतमें थोड़ा सुवार हुआ। डॉक्टर दूसरी बार आये और आहारकी चीजोंमें उन्होंने फेरफार किया। इस वारका फेरफार मेरे लिए अधिक अनुकूल सिद्ध हुआ।

किन्तु दर्द विलकुल मिटा नहीं था। सावधानीकी जरूरत थी ही। डॉक्टर महेता समय-समय पर मुझे देख तो जाते ही थे। हमेशा ही उनसे यह सुननेको मिलता था कि 'मेरा इलाज करायें तो अभी दुरुस्त कर दूं।'

कभी-कभी लेडी रॉबर्ट्स मुझे देखने आती थीं। एक दिन मि० रॉबर्ट्स आ पहुंचे। उन्होंने मुझसे देश जानेका आग्रह किया:

"इस हालतमें आप नेटली कभी नहीं जा सकेंगे। कड़ाकेकी सर्दी तो अभी आगे पड़ेगी। अब आप देश जाइये और वहां अपना स्वास्थ्य सुधारिये। अगर तब तक लड़ाई चलती रही, तो मदद करनेके बहुतेरे अवसर आपको मिलेंगे ही। अन्यथा आपने यहां जो किया है, उसे मैं कम नहीं समझता।"

मैंने उनकी इस सलाहको मान लिया और देश जानेकी तैयारी की।

### १००, रवानगी

चूंकि मि॰ कैलनवैक जर्मन थे, इसलिए उन्हें हिन्दुस्तान जानेकी इजाजत न मिली। उनके वियोगका दुःख मुझे तो हुआ ही, लेकिन मैं यह देख सका कि मेरी अपेक्षा उन्हें अधिक दुःख हुआ।

हमने तीसरे दर्जेका टिकट कटानेका प्रयत्न किया। किन्तु पी० एण्ड ओ० की स्टीमरोंमें तीसरे दर्जेके टिकट नहीं मिलते थे, इसलिए दूसरे दर्जेके लेने पड़े।

डॉक्टर महेताने मेरे शरीरको मीड्ज प्लास्टरकी पट्टीसे बांघ दिया था और सलाह दी थी कि मैं इस पट्टीको बंधी रहने दूं। दो दिन तक तो मने उसे सहन किया, लेकिन फिर सहन न कर सका। फलतः पट्टी उतार डाली और नहाने-घोनेके लिए छुट्टी पाई। खानेमें मुख्यतः सूखे और हरे मेवेको ही स्थान दिया। मेरी तवीयत दिन-प्रतिदिन सुघरती गई और स्वेजकी खाड़ीमें पहुंचते-पहुंचते तो बहुत अच्छी हो गई। मैंने माना कि यह शुभ परिवर्तन मात्र शुद्ध और समशीतोण्ण हवाके कारण ही हुआ है।

कुछ ही दिनोंमें हम वस्वई पहुंचे। जिस देशमें मैं सन् १९०५ में वापस लीटनेकी आशा रखता था, उसमें मैं १० साल बाद वापस लीट सका, यह सोचकर मुझे बहुत आनन्द हुआ। वस्वईमें गोखलेने स्वागत-समारोह आदिकी व्यवस्था कर ही रखी थी। उनका स्वास्थ्य नाजुक था, फिर भी वे वस्वई आ पहुंचे थे। मैं इस उमंगके साथ वस्वई पहुंचा था कि उनसे मिलकर और अपनेको उनके जीवनमें समाकर में अपना भार उतार डालूंगा। किन्तु विवाताने कुछ दूसरी ही रचना कर रखी थी।

### १०१. मेरी वकालत

मेरी वकालतके समयके और वकीलके नाते मेरे अपने इतने संस्मरण मेरे पास हैं कि उन्हें लिखने बैठूं, तो उन्हींकी एक पुस्तक तैयार हो जाय। किन्तु उनमें से कुछ, जो सत्यसे संबंध रखनेवाले हैं, यहां देना शायद अनुचित न माना जायगा।

वकालतके घंघेमें मैंने कभी असत्यका प्रयोग नहीं किया। वकालतका अधिकतर समय तो केवल सेवाके लिए ही समर्पित था तथा उसके लिए मैं जेब-खर्चके अलावा कुछ भी न लेता था; कभी कभी जेब-खर्च भी छोड़ देता था।

विद्यार्थी-अवस्थामें भी मैं मुना करता था कि वकालतका घंघा झूठ वोले विना चल ही नहीं सकता। झूठ वोलकर मैं न तो कोई पद लेना चाहता था और न पैसा कमाना चाहता था। इसलिए मुझ पर इन वातोंका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

दक्षिण अफ्रीकामें कई वार इसकी कसीटी हो चुकी थी। मैं जानता या कि प्रतिपक्षके साक्षियोंको सिखाया-पढ़ाया गया है और अगर मैं मुविक्लके साक्षीको तिनक भी झूठ बोलने के लिए प्रोत्साहित करूं, तो मुविक्लक के समें कामयावी मिल सकती है। किन्तु मैंने हमेशा इस लालचको छोड़ा है। मेरे दिलमें भी हमेशा यही खयाल बना रहता था कि अगर मुविक्कलका केस सच्चा हो तो उसमें कामयावी मिले और झूठा हो तो हार हो। मुझे याद नहीं पड़ता कि फीस लेते समय मैंने कभी हार-जीतके आधार पर फीसकी दरें तय की हों। मुविक्कल हारे चाहे जीते, मैं तो हमेशा मेहनताना ही मांगता था और जीतने पर भी उसीकी आशा रखता था। मुविक्कलको भी शुरूसे कह देता था — "मामला झूठा हो तो मेरे पास मत आना।" आखिर मेरी साख तो यही कायम हुई थी कि झूठे केस मेरे पास कभी आते ही नहीं।

वकालत करते समय मैंने एक ऐसी आदत भी डाली थी कि मैं अपना अज्ञान न मुविक्तलसे छिपाता था, न वकीलसे। जहां-जहां मुझे कुछ सूस न पड़ता, वहां-वहां मुविक्तलसो दूसरे वकीलके पास जानेको कहता; अथवा कोई मुझे वकील करता, तो मैं उससे कहता कि किसी अधिक अनुभवी वकीलकी सलाह लेकर मैं उसका काम करूंगा। इस शुद्धताके कारण मैं मुविक्तिलोंका अखूट प्रेम और विश्वास सम्पादन कर सका था।

इस विश्वास और प्रेमका पूरा-पूरा लाभ मुझे अपने सार्वजनिक काममें मिला।

दक्षिण अफीकामें वकालत करनेका हेतु केवल लोकसेवा था। इस सेवाके लिए भी मुझे लोगोंका विश्वास संपादन करनेकी आवश्यकता थी। उदार दिलके हिन्दुस्तानियोंने पैसे लेकर की गई वकालतको भी सेवा माना, और जब मैंने उन्हें उनके हकोंके लिए जेलके दुःख सहनेकी सलाह दी, तब उनमें से बहुतोंने उस सलाहको ज्ञानपूर्वक स्वीकार करनेकी अपेक्षा मेरे प्रति रही अपनी श्रद्धा और प्रेमके वश ही स्वीकार किया था। सैकड़ों लोग मुविकल न रहकर मेरे मित्र बन गये, सार्वजनिक सेवामें मेरे सच्चे साथी वने और मेरे कठोर जीवनको उन्होंने रसमय बना दिया।

TO THE COLOR OF THE SECOND STATE OF THE SECOND

ាលប្រជាពីកំពុងស៊ី ខេត្តបំពាក់ស្រាមប្រជាជាមួយ។ មិនប្រជាពីស្រីស្រីមួយ ១០០០ខ្យាំងពី ១០០១១១១១១១១១

trage and earlier of the first tending from the state of

and the second of the second o

ស្រុកស្រីនាស៊ីនាស៊ីន ស្រុកស្រុកស្រុកស្រុកស្រុកស្រុក

# ९: देशमें स्थायी निवास

# १०२ पहला अनुभव

मेरे स्वदेश आनेके पहले जो लोग फीनिक्ससे वापस लीटनेवाले थे, वे यहाँ आ पहुँचे थे। मैंने उन्हें लिखा था कि वे एण्डूजसे मिल लें और जैसा वे कहें वैसा करें।

शुरूमें उन्हें कांगड़ी गुरुकुलमें ठहराया गया। वहां स्व० श्रद्धानन्दनीने उन्हें अपने वालकोंकी तरह रखा। इसके वाद उन्हें शान्तिनिकेतनमें रखा गया। वहां कविवरने और उनके समाजने उन्हें उतने ही प्रेमसे नहलाया।

वम्बईके वन्दरगाह पर उतरते ही मुझे पता चला कि उस समय यह परिवार शांतिनिकेतनमें था। इसलिए गोखलेसे मिलनेके बाद मैं वहां जानेको अधीर हो गया था।

वम्बईमें सम्मान स्वीकार करते समय ही मुझे एक छोटा-सा सत्याप्रह करना पड़ा था। मेरे निमित्तसे मि॰ पिटीटके यहां एक समा रखी गई थी। उसमें में गुजरातीमें जवाव देनेकी हिम्मत न कर सका। उस महलमें और आंखोंकी चौंचियानेवाले उस ठाटवाटके बीच गिरिमिटियोंकी सोहवतमें रहनेवाला में अपने-आपको देहाती-जैसा लगा। आजकी पोशाकके मुकावले उस समय पहना हुआ अंगरखा, साफा आदि अपेक्षाकृत सम्य पाशाक कहीं जा सकती है, फिर भी मैं उस अलंकृत समाजमें अलग ही छिटका पड़ता था। लेकिन वहां तो जैसे-तैसे मैंने अपना काम निवाहा और फीरोजशाह महेताकी वगलमें आसरा लिया।

गुजरातियोंकी सभा तो थी ही। इस सभाके वारेमें मैंने पहलेसे कुछ वातें जान ली थीं। मि॰ जिन्ना भी गुजराती थे, इसलिए सभामें वे भी हाजिर थे। उन्होंने अपना छोटा और मीठा भाषण अंग्रेजीमें किया। दूसरे भाषण भी अधिकतर अंग्रेजीमें ही हुए। जब मेरे वोलनेका समय आया, तो मने उत्तर गुजरातीमें दिया और गुजराती तथा हिन्दुस्तानीके प्रति अपने पक्षपातको कुछ शब्दोंमें व्यक्त करके मैंने गुजरातियोंकी सभामें अंग्रेजीके उपयोगके विरुद्ध अपना नम्र विरोध प्रकट किया। मुझे यह देखकर खुरी हुई कि मैंने गुजरातीमें उत्तर देनेकी जो हिम्मत की उसका किसीने अनर्य नहीं किया और सबने मेरे उस विरोधको सहन कर लिया।

इस प्रकार वम्बईमें दो-एक दिन रहकर और प्रारंभिक अनुभव लेकर मैं गोखलेकी आज्ञासे पूना गया।

# १०३. पूनामें

पूनामें गोखलेने और सर्वेन्ट्स ऑफ इण्डिया सोसायटीके सदस्योंने मुझे अपने प्रेमसे नहला दिया। गोखलेकी तीव्र इच्छा थी कि मैं भी सोसायटीमें सम्मिलित हो जाऊं। मैं स्वयं तो चाहता ही था। किन्तु सदस्योंको ऐसा प्रतीत हुआ कि सोसायटीके आदर्श और काम करनेकी उसकी रीति मुझसे भिन्न है। इसलिए मेरे सदस्य वनने अथवा न वननेके वारेमें उनके मनमें शंका थी।

मैंने अपने विचार गोखलेको वता दिये थे। मैं सोसायटीका सदस्य वनूं या न वनूं, तो भी मुझे एक आश्रम खोलकर उसमें फीनिक्सके साथियोंको रखना और खुद वहां बैठना था। इस विश्वासके कारण कि गुजराती होनेसे मेरे पास गुजरातके द्वारा सेवा करनेकी पूंजी अधिक होनी चाहिये, मैं गुजरातमें ही कहीं स्थिर होना चाहता था। गोखलेको यह विचार पसन्द पड़ा था, इसलिए उन्होंने कहा:

"आप अवश्य ऐसा कीजिये। सदस्योंके साथकी वातचीतका जो भी परिणाम हो, यह तय है कि आपको आश्रमके लिए पैसा मुझीसे लेना है। उसे में अपना ही आश्रम समझुंगा।"

मेरा हृदय प्रफुल्लित हुआ। यह सोचकर में बहुत खुश हुआ कि मुझे पैसे उगाहनेके घंघेसे मुक्ति मिल गई; अब मुझे अपनी जवाबदारी पर नहीं चलना पड़ेगा, विल्क हरएक परेशानीके समय मेरी रहनुमाईके लिए कोई होगा। इस विश्वासके कारण मुझे ऐसा लगा, मानो मेरे सिरका बड़ा वोझ उतर गया हो।

# १०४. क्या वह धमकी थी?

वम्बईसे मुझे अपने बड़े भाईकी विचवाको और दूसरे कुटुम्बियोंको मिलनेके लिए राजकोट और पोरवन्दर जाना था, इसलिए मैं उघर गया।

वम्बईसे काठियावाड़ तीसरे दर्जेमें ही जाना था। इस यात्रामें मुझे साफा और अंगरखा उपाधिरूप प्रतीत हुए। इसलिए मैंने केवल कुर्ता, घोती और आठ-दस आनेकी काश्मीरी टोपी ही पहनी। इस तरहकी पोशाक पहननेवाला आदमी गरीव ही माना जाता था। उन दिनों वीरमगाम अथवा वढवाणमें प्लेगके कारण तीसरे दर्जेके मुसाफिरोंकी जांच होती थी। मुझे थोड़ा वुखार था। जांच करनेवाले अधिकारीने मुझे हुक्म दिया कि मैं राजकोटमें डॉक्टरसे मिलूं, और मेरा नाम लिख लिया।

वढवाण स्टेशन पर मुझे वहांके प्रसिद्ध लोक-सेवक दर्जी मोतीलाल मिले थे। उन्होंने मुझसे वीरमगामकी चुंगी-संबंघी जांच-पड़ताल और उस निमित्तसे होनेवाली कठिनाइयोंकी चर्चा की। मैंने उन्हें संक्षेपमें ही जवाव दिया:

"आप जेल जानेको तैयार हैं?"

मोतीलालने वहुत दृढ्तापूर्वक जवाव दिया:

"हम जरूर जेल जायेंगे, लेकिन आपको हमारी रहनुमाई करनी होगी।" मोतोलाल पर मेरी आंख टिक गई। वादमें मैं उनके संपर्कमें काफी आया या। जब सत्याग्रह-आश्रम स्थापित हुआ, तो वे विना चूके हर महीने वहां कुछ दिन आकर रह जाते थे। वालकोंको सीना सिखाते थे और आश्रमका सिलाई-काम भी कर जाते थे। वीरमगामकी वात मुझे रोज सुनाते रहते थे। ये मोतीलाल मरी जवानीमें वीमारीके शिकार बन गये।

राजकोट पहुंचने पर मैं दूसरे दिन सबेरे उस हुक्मके मुताबिक अस्पतालमें हाजिर हुआ। वहां तो मैं अपरिचित नहीं था। डॉक्टर शरमाये और जांच करनेवाले उक्त अधिकारी पर नाराज होने लगे। मुझे उस नाराजीका कोई कारण नजर न आया। अधिकारीने अपने धर्मका पालन किया था। काठियावाड़में मैं जहां-जहां भी घूमा वहां-वहां वीरमगामकी चुंगी-संबंधी जांचके सिलिसिलेमें होनेवाली परेशानियोंकी शिकायतें मैंने सुनीं। मुझे इस संबंधमें जो भी सामग्री मिली उसे मैं पढ़ गया। मैंने बम्बई-सरकारसे पत्र-व्यवहार शुक्त किया। सेकेटरीसे मिला। लॉर्ड विलिग्डनसे भी मिला। उन्होंने सहानुभृति प्रकट की, किन्तु दिल्लीकी ढिलाईकी शिकायत की।

मैंने केन्द्रीय सरकारके साथ पत्र-व्यवहार शुरू किया। जब मुझे लॉडं चेम्सफर्डसे मिलनेका मौका मिला, उस समय यानी करीव दो सालके पत्र-व्यवहारके वाद मामलेकी सुनवाई हुई। कुछ ही दिनोंमें मैंने अखबारमें चुंगी रह होनेका नोटिस पढ़ा।

मैंने इस जीतको सत्याग्रहकी बुनियाद माना। वम्यई-सरकारके सेके-टरीने वगसरामें किये गये मेरे भाषणमें सत्याग्रहका जो उल्लेख हुआ था, उसके वारेमें मुझे पूछा:

"क्या आप इसे घमकी नहीं मानते? और क्या शक्तिशाली सरकार ऐसी घमकीकी परवाह करेगी?"

मैंने जवाब दिया:

"यह घमकी नहीं है। यह लोकशिक्षा है। मेरे जैसे व्यक्तिका घमं है कि वह लोगोंको अपने दुःख दूर करनेके सब वास्तविक उपाय समझाये। जो जनता स्वतंत्रता चाहती है, उसके पास अपनी रक्षाका अन्तिम उपाय होना चाहिये। साधारणतः ऐसे उपाय हिसक होते हैं। लेकिन सत्याग्रह शुद्ध अहिसक शस्त्र है। में उसके उपयोग और उसकी मर्यादाको समझाना अपना धर्म मानता हूं। अंग्रेज सरकार शक्तिशाली है, इस विषयमें मुझे कोई शंका नहीं। किन्तु सत्याग्रह सर्वोपरि शस्त्र है, इस विषयमें भी मुझे कोई शंका नहीं।"

समझदार सेकेटरीने अपना सिर हिलाया और वोला — "हम देखेंगे।"

## १०५ः शान्तिनिकेतन

राजकोटसे मैं शांतिनिकेतन गया। वहां शांतिनिकेतनके अध्यापकों और विद्यार्थियोने मुझे अपने प्रेमसे नहलाया। स्वागतकी विधिमें सादगी, कला और प्रेमका सुन्दर मिश्रण था।

यहां मेरी मंडलीको अलगसे ठहराया गया था। मगनलाल गांघी उस मंडलीको संभाल रहे ये और फीनिक्स आश्रमके सब नियमोंका पालन सूक्ष्मतासे करते-कराते थे। उन्होंने अपने प्रेम, ज्ञान और उद्योगकी बदौलत शांतिनिकेतनमें अपनी सुगंब फैलाई थी।

अपने स्वभावके अनुसार में विद्यायियों और शिक्षकोंमें घुलमिल गया और स्वपरिश्रमके विषयमें चर्चा करने लगा। मैंने वहांके शिक्षकोंके सामने अपनी यह वात रखी कि वैतिनक रसोइयोंके वदले शिक्षक और विद्यार्थी अपनी रसोई स्वयं वना लें तो अच्छा हो। कुछ लोगोंको यह प्रयोग वहुत अच्छा लगा। नई चीज, फिर वह कैसी भी क्यों न हो, वालकोंको तो अच्छी लगती ही है। इस न्यायसे यह चीज भी उन्हें अच्छी लगी और प्रयोग शुरू हुआ। जब किविश्रीके सामने यह चीज रखी गई, तो उन्होंने अपनी यह सम्मित दी कि यदि शिक्षक अनुकूल हों, तो स्वयं उन्हें तो यह प्रयोग अवश्य पसन्द होगा। उन्होंने विद्यायियोंसे कहा — "इसमें स्वराज्यकी चावी मौजूद है।"

लेकिन मेहनतके इस कामको सवा सी विद्यार्थी और शिक्षक भी एकदम नहीं अपना सकते थे। अतएव रोज चर्चा होती थी। कुछ लोग थक जाते थे।

आखिर कुछ कारणोंसे यह प्रयोग वन्द हो गया। मेरा विश्वास यह है कि इस जगद-विख्यात संस्थाने थोड़े समयके लिए भी इस प्रयोगको अपनाकर कुछ खोया नहीं। मैं शांतिनिकेतनमें कुछ समय रहनेका इरादा रखता था। किन्तु विधाता मुझे जवरदस्ती धसीट कर ले गया। मैं मुश्किलसे एक हफ्ता वहां रहा होऊंगा कि इतनेमें पूनासे गोखलेके अवसानका तार मिला। शांतिनिकेतन शोकमें डूब गया। सब मेरे पास समवेदनाके लिए आय। मंदिरमें विश्वप सभा की गई। मैं उसी दिन पूनाके लिए रबाना हुआ। पत्नी और मगनलालको मैंने अपने साथ लिया। वाकी सब शांतिनिकेतनमें रहे। वर्दवान तक एण्ड्रूज मेरे साथ आये थे। उन्होंने मुझसे पूछा — "न्या आपको ऐसा मालूम होता है कि हिन्दुस्तानमें सत्याग्रह करनेका अवसर आयेगा? और अगर ऐसा मालूम होता हो तो वह कव आयेगा, इसकी कोई कल्पना आपको है?"

मैंने जवाव दिया — "इसका जवाव देना मुक्लिल है। अभी एक वर्ष तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। गोखलेने मुझसे प्रतिज्ञा करवाई है कि मुझे एक वर्ष तक भ्रमण करना है और किसी सार्वजनिक प्रश्न पर अपना विचार न तो बनाना है, न प्रकट करना है। मैं इस प्रतिज्ञाको अक्षरशः पालनेवाला हूं। बादमें भी मुझे किसी प्रश्न पर कुछ कहनेकी जरूरत होगी तभी मैं कहूंगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि पांच वर्ष तक सत्याग्रह करनेका कोई अवसर आयेगा।"

### १०६. मेरा प्रयत्न

पूना पहुंचने पर उत्तर-िकया आदि संपन्न करके हम सब इस प्रदनकी चर्चामें लग गये कि अब सोसायटी किस तरह निमे और मुझे उसमें सिम्मि-िलत होना चाहिये या नहीं। गोखलेके जीते जी मेरे लिए सोसायटीमें दाखिल होनेका प्रयत्न करना जकरी न था। मुझे केवल गोखलेकी आजा और इच्छाके वश होना था। मुझे यह स्थित पसन्द थी। भारतवर्षके तूफानी समुद्रमें पड़ते समय मुझे एक कर्णधारकी जकरत थी, और गोखल-जैसे कर्णधारकी छायामें मैं सुरक्षित था।

किन्तु अव मुझे लगने लगा कि सोसायटीमें दाखिल होनेके लिए मुझे सतत प्रयत्न करना होगा। मैंने अनुभव किया कि गोखलेकी आत्मा मुझसे यही चाहेगी। मैंने विना संकोचके और दृढ़तापूर्वक इसका प्रयत्न शुरू किया। किन्तु मैंने देखा कि सदस्योंमें मतभेद था।

हमारी सारी चर्चा मीठी थी और केवल सिद्धान्तका अनुसरण करने-वाली थी। लम्बी चर्चाके बाद हम एक-दूसरेसे अलग हुए। सदस्योंने दूसरी सभा तक निर्णयको मुलतवी रखा।

घर लौटते हुए मैं विचारके चकमें फंसा। क्या मेरे लिए बहुमतके सहारे दाखिल होना इष्ट होगा? क्या वह गोखलेके प्रति मेरी वफादारी मानी जायगी? अगर मेरे विरुद्ध मत प्रकट हो, तो क्या उस दशामें मैं सोसायटीकी स्थितिको नाजुक बनानेका निमित्त न बनूंगा? मैंने स्पष्ट देखा कि जब तक सोसायटीके सदस्योंमें मुझे दाखिल करनेके वारेमें मतभेद रहे तब तक स्वयं मुझे दाखिल होनेका आग्रह छोड़ देना चाहिये और इस प्रकार विरोधी सं. आ.-१०

पक्षको नाजुक स्थितिमें पड़नेसे बचा लेना चाहिये। इसीमें सोसायटी और गोखलेके प्रति मेरी वकादारी है। ज्यों ही अन्तरात्मामें इस निर्णयका उदय हुआ, त्यों ही मैंने श्री शास्त्रीको पत्र लिखा कि वे मेरे प्रवेशके विषयमें सभा बुलायें ही नहीं। सोसायटीमें दाखिल होनेकी अपनी अर्जीको वापस लेकर में सोसायटीका सच्चा सदस्य बना।

अनुभवसे मैं देखता हुं कि मेरा प्रथाके अनुसार सोसायटीका सदस्य न वनना ही उचित था और जिन सदस्योंने मेरे प्रवेशके वारेमें विरोध किया था उनका विरोध वास्तविक था। लौकिक दृष्टिसे चाहे मैं सदस्य न बना होऊं, फिर भी आध्यात्मिक दृष्टिसे तो मैं उसका सदस्य रहा ही हूं। लौकिक संवंधकी अपेक्षा आध्यात्मिक संवंध अधिक कीमती है। आध्यात्मिकतासे विहीन लौकिक संवंध प्राण-विहीन देहके समान है।

# १०७. कुंभमेला

मुझे डॉक्टर प्राणजीवनदास महेतासे मिलनेके लिए रंगून जाना था। वहां जाते हुए श्री भूपेन्द्रनाथ वसुका निमंत्रण पाकर में कलकत्तमें उनके घर ठहरा। यहां बंगाली शिष्टाचारकी पराकाष्ठा हो गई थी। उन दिनों में फलाहार ही करता था। कलकत्तमें जितने प्रकारका सूखा और हरा मेवा मिला, उतना सब इकट्ठा किया गया था। मेरे साथियोंके लिए अनेक प्रकारके पक्वाच बनाये गये थे। मैं इस प्रेम और विवेकको तो समझा, लेकिन एक-दो मेहमानोंके लिए समूचे परिवारका सारे दिन व्यस्त रहना मुझे असह्य प्रतीत हुआ। इस मुसीवतसे वचनेका मेरे पास इलाज न था।

रंगूनमें भी मेरे फलाहारकी उपाधि अपेक्षाकृत अधिक तो थी ही। मैने पदार्थों पर तो अंकुश रख लिया था, लेकिन उनकी कोई मर्यादा निश्चित नहीं की थी। इस कारण तरह तरहका जो मेवा आता, उसका में विरोध न करता था। नाना प्रकारकी वस्तुएं आंख और जीभके लिए रुचिकर होती थीं। खानेका कोई निश्चित समय नहीं रहता था। मैं खुद जल्दी खाना पसन्द करता था। फिर भी रातके आठ-नौ तो सहज ही वज जाते थे।

सन् १९१५ में हरद्वारमें कुंभका मेला था। उसमें जानेकी मेरी कोई इच्छा न थी। लेकिन मुझे महात्मा मुंशीरामजीके दर्शनोंके लिए तो जाना ही था। कुंभके अवसर पर गोखलेके भारत-सेवक-समाजने एक वड़ा दल भेजा था। तय यह हुआ था कि उसकी मददके लिए मैं अपना दल भी ले जाऊं। शांतिनिकेतनवाली टुकड़ीको लेकर मगनलाल गांघी मुझी पहले हरद्वार पहुंच गये थे। रंगूनसे लौटकर मैं भी उनसे जा मिला।

हमने शांतिनिकेतनमें ही देख लिया था कि भंगीका काम करना हमारा एक खास बंघा वन जायगा। पाखानोंके लिए डॉ॰ देवने खड्डे खुदवाये थे। इन खड्डोंमें जमा होनेवाले पाखानेको समय-समय पर ढंकने और दूसरी तरह उन्हें साफ रखनेका काम फीनिक्सकी टुकड़ीके जिम्मे कर देनेकी मेरी मांगको डॉ॰ देवने खुशी-खुशी मंजूर कर लिया। इस सेवाकी मांग तो मेने की, लेकिन इसे करनेका वोझ मगनलाल गांधीने उठाया।

मेरा घंचा तो अधिकतर हेरेके अन्दर बैठकर 'दर्शन' देने और आने-वाले अनेक यात्रियोंके साथ धर्मकी और ऐसी ही दूसरी चर्चा करनेका वन गया। मैं 'दर्शन' देते-देते अकुला उठा। मुझे उससे एक मिनटकी भी फुर-सत न मिलती थी। अपने तम्बूके किसी हिस्से मैं एक क्षणके लिए भी अकेला बैठ नहीं सकता था। दक्षिण अफीकामें जो थोड़ी-बहुत सेवा मुझसे वन पड़ी थी, उसका इतना गहरा प्रमाव सारे भरतखण्ड पर पड़ा, यह मैं हरद्वारमें अनुभव कर सका।

में तो चक्कीके पाटोंके बीच पिसने लगा। जहां में प्रकट न होता वहां तीसरे दर्जेंके मुसाफिरके रूपमें कष्ट उठाता और जहां ठहरता वहां दर्शना-थियोंके प्रेमसे अकुला उठता। मेरे लिए यह कहना प्रायः कठिन हो गया है कि इन दोमें से कौनसी स्थिति अधिक दयाजनक थी।

उन दिनों मुझमें घूमने-फिरनेकी शक्ति काफी थी। इसलिए मैं काफी घूम-फिर सका था। इस श्रमणमें मैंने लोगोंकी धर्म-मावनाकी अपेक्षा उनके पागलपन, उनकी चंचलता, उनके पाखण्ड और उनकी अव्यवस्थाके ही अधिक दर्शन किये। सानुओंका तो जमधट ही इकट्ठा हुआ था। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे सिर्फ मालपूए और खीर खानेके लिए ही जन्मे हों। यहां मैंने पांच पैरोंवाली गाय देखी। इससे मुझे नाश्चर्य हुआ, किन्तु अनु-मवी लोगोंने मेरे अज्ञानको तुरन्त दूर कर दिया।

कुंभका दिन आया। मेरे लिए वह घन्य घड़ी थी। मैं यात्राकी भावनासे हरद्वार नहीं गया था। तीर्थं सेत्रमें पित्रताकी शोधके लिए भटकनेका मोह मुझे कभी न रहा। किन्तु सत्रह लाख लोग पाखण्डी नहीं हो सकते। इनमें असंख्य लोग पुण्य कमानेके लिए, शुद्धि प्राप्त करनेके लिए आये थे, इस बारेमें मुझे कोई शंका न थी। यह कहना असंभव नहीं तो कठिन अवस्य है कि इस प्रकारकी श्रद्धा आत्माको किस हद तक ऊपर उठाती होगी।

मैं विछीने पर पड़ा-पड़ा विचार-सागरमें डूब गया। चारों ओर फैंटे हुए पाखण्डके बीच अनेक पवित्र आत्मायें भी हैं। वे ईस्वरके दरबारमें दण्ड-नीय नहीं मानी जायंगी। यदि ऐसे अवसर पर हरद्वारमें आना ही पाप हो, तो मुझे प्रकट रूपसे उसका विरोध करके कुंमके दिन तो हरद्वारका त्याग ही करना चाहिये। यदि आनेमें और कुंभके दिन रहनेमें पाप न हो, तो मुझे कोई न कोई कठोर वर्त लेकर प्रचलित पापका प्रायश्चित्त करना चाहिये, आत्मशुद्धि करनी चाहिये। मेरा जीवन वर्तो द्वारा वना है। इसलिए मेंने कोई कठिन वर्त लेनेका निश्चय किया। मुझे उस अनावश्यक परिश्रमकी याद आई जो कलकत्ते और रंगूनमें मेरे कारण यजमानोंको उठाना पड़ा था। इसलिए मेंने आहारकी वस्तुओंकी मर्यादा बांघने और अंबरेसे पहले मोजन कर लेनेका वर्त लेना निश्चत किया। चौवीस घण्टोंमें पांच चीजोंसे अधिक कुछ न खानेका और रात्रि-भोजनके त्यागका वर्त तो मैंने ले ही लिया। इन वर्तोंमें एक भी गली न रखनेका मैंने निश्चय किया। इन दो वर्तोंने मेरी काफी परीक्षा की है। किन्तु जिस प्रकार परीक्षा की है, उसी प्रकार ये मेरे लिए ढालक्प भी सिद्ध हुए हैं। इनके कारण मेरा जीवन वढ़ा है और इनकी वजहसे मैं अनेक बार बीमारियोंसे वच गया: हं।

# १०८. लक्ष्मण झूला

जब मैं पहाइसे प्रतीत होनेवाले महात्मा मुन्शीरामजीके दर्शन करने और उनका गुरुकुल देखने गया, तो वहां मैंने वहुत शांति अनुभव की। महात्माने मुझ पर प्रेमकी वर्षा की। गुरुकुलमें औद्योगिक शिक्षा दाखिल करनेकी आवश्यकताके वारेमें मैंने रामदेवजी और दूसरे शिक्षकोंके साथ काफी चर्चा की। जल्दी ही गुरुकुलसे विदा होते समय मैंने दुःखका अनुभव किया।

मैंने लक्ष्मण झूलेकी वहुत तारीफ सुन रखी थी। वहां में पैदल जाना चाहता था। एक मंजिल हृषीकेशकी और वहांसे दूसरी लक्ष्मण झूलेकी थी।

हृषीकेशमें वहुतसे संन्यासी मुझसे मिलने आये थे। उनमें से एकको मेरे जीवनमें बहुत दिलचस्पी पैदा हुई। मेरे सिर पर शिखा और गलेमें जनेऊ न देखकर उन्हें दुःख हुआ और उन्होंने मुझसे पूछा:

"आप आस्तिक होते हुए भी जनें और शिखा नहीं रखते हैं, इससे हमारे समान लोगोंको दुःख होता है। ये दो हिन्दूवर्मकी वाह्य संज्ञायें हैं और प्रत्येक हिन्दूको इन्हें घारण करना चाहिये।"

मैंने कहा — "मैं जनें कतो वारण नहीं करूंगा। जिसे न पहनते हुए भी असंख्य हिन्दू हिन्दू माने जाते हैं, उसे पहननेकी मैं अपने लिए कोई जरूरत नहीं मानता। फिर, जनें डारण करनेका अर्थ है दूसरा जन्म लेना; अर्थात् स्वयं संकल्पपूर्वक शुद्ध वनना, ऊर्व्वगामी वनना। आजकल हिन्दू समाज और हिन्दुस्तान दोनों गिरी हुई हालतमें हैं। ये दोनों जिस गिरी हुई हालतमें हैं, उसमें जनेऊ वारण करनेका हमें अधिकार ही क्या है? हिन्दू समाजको जनेऊका अधिकार तमी हो सकता है, जब वह अस्पृत्यताका मैला घो डाले, लंच-नीचकी वात मूल जाय, दूसरे जड़ जमाये हुए दोपोंको दूर करे और चारों ओर फैले हुए अवमं तथा पाखण्डको मिटावे। इसलिए जनेऊ वारण करनेकी आपकी वात मेरे गले नहीं उतरती। किंतु शिखाके संवंघमें आपकी वात मुझे अवश्य सोचनी होगी। मैं शिखा तो रखता था। उसे मैंने शरम और डरके मारे ही कटा डाला है। मुझे लगता है कि शिखा धारण करनी चाहिये। मैं इस सम्बन्धमें अपने साथियोंसे चर्ची कर लंगा।"

जनेकके विषयमें दी गई मेरी दलील स्वामीजीको अच्छी न लगी।

जब बाह्य संज्ञा केवल आडंवर-रूप हो जाती है अथवा अपने घर्मको दूसरे घर्मसे अलग वतानेके काम आती है, तब वह त्याज्य हो जाती है। में नहीं समझता कि आजकल जनेक हिन्दू घर्मको कपर उठानेका साधन है। इसलिए उसके विपयमें मैं तटस्थ हूं।

शिखाका त्याग स्वयं मेरे लिए लज्जाजनक था, इसलिए सायियोंसे चर्चा करके मैंने उसे घारण करनेका निश्चय किया।

ह्पीकेश और लक्ष्मण झूलेके प्राकृतिक दृश्य मुझे बहुत भले लगे। प्राकृतिक कलाको पहचाननेकी पूर्वजोंकी शक्तिके विषयमें और कलाको धार्मिक स्वरूप देनेकी उनकी दीर्घेदृष्टिके विषयमें मैंने मन ही मन अत्यन्त आदरका अनुभव किया।

किन्तु मनुष्यकी कृतिसे चित्तको शांति न मिली। हरद्वारकी तरह ही ह्यीकेशमें भी लोग रास्तोंको और गंगाके सुन्दर किनारोंको गन्दा कर देते थे। गंगाके पवित्र पानीको खराव करनेमें भी उन्हें किसी प्रकारका संकोच न होता था।

लक्ष्मण झूला जाते हुए मैंने लोहेका झूलता पुल देखा। वह पुल प्राकृतिक वातावरणको कलुपित करता या और बहुत अप्रिय प्रतीत होता था। यात्रियोंके इस रास्तेकी चावी सरकारके हाथोंमें सींपी गई थी। मेरी उस समयकी वकादारीको भी यह असह्य मालूम हुआ।

### १०९. आश्रमकी स्थापना

सन् १९१५ के मई महीनेकी २५ तारीखके दिन सत्याग्रह आश्रमकी स्थापना हुई। जब में अहमदाबादसे गुजरा, तो अनेक मित्रोंने अहमदाबाद पसन्द करनेको कहा और आश्रमका खर्च खुद ही उठा छेनेका जिम्मा लिया। उन्होंने मकान खोज देना भी कबुल किया।

अहमदावाद पर मेरी नजर टिकी थी। गुजराती होनेके कारण मैं मानता था कि गुजराती भाषाके द्वारा में देशकी अधिक-से-अधिक सेवा कर सकूंगा। यह भी धारणा थी कि अहमदावाद पहले हाथकी बुनाईका केन्द्र था, इसलिए चरखेका काम यहीं अधिक अच्छी तरहसे हो सकेगा। साथ ही, यह आशा भी थी कि अहमदावाद गुजरातका मुख्य नगर होनेके कारण यहांके धनी लोग धनकी अधिक मदद कर सकेंगे।

अहमदाबादके मित्रोंके साथ जो चर्चायें हुईं, उनमें अस्पृश्योंका प्रश्न भी चर्चाका विषय वना था। मैंने स्पष्ट शब्दोंमें कहा था कि यदि कोई योग्य अन्त्यज भाई आश्रममें दाखिल होना चाहेगा, तो मैं उसे जरूर दाखिल करूंगा।

मकानोंकी तलाश करते हुए यह तय किया कि श्री जीवणलाल वैरिस्टरका कोचरववाला मकान किरायेसे लिया जाय। जिन लोगोंने मुझे अहमदावादमें वसानेकी आगे वढ़कर कोशिश की थी, उनमें श्री जीवणलाल प्रमुख थे।

तुरंत ही प्रश्न उठा कि आश्रमका नाम क्या रखा जाय? मैंने मित्रोंसे सलाह की। हमें तो सत्यकी पूजा, सत्यकी शोध करनी थी, उसीका आग्रह रखना था। और, दक्षिण अफीकामें मैंने जिस पढ़ितका उपयोग किया था, भारतवर्षको उसका परिचय कराना था और यह देखना था कि उसकी शिक्त कहां तक ज्यापक हो सकती है। इसिलए मैंने और साथियोंने 'सत्याग्रह-आश्रम' नाम पसन्द किया। इस नामसे सेवाका और सेवाकी पढ़ितका भाव सहज ही प्रकट होता था।

आश्रमके संचालनके लिए नियमावली तैयार की बीर उस पर सम्मितियां मांगीं। सर गुरुदास बेनर्जीको नियमावली अच्छी लगी, किन्तु उन्होंने सुझाया कि व्रतोंमें नम्रताको स्थान देना चाहिये। यद्यपि मैं जगह-जगह नम्रताके अभावको अनुभव करता था, फिर भी आशंका यह थी कि नम्रताको व्रतोंमें स्थान देनेसे नम्रता नम्रता न रह जायगी। नम्रताका सम्पूर्ण अर्थ तो शून्यता है। इस शून्यता तक पहुंचनेके लिए दूसरे व्रत आवश्यक हो सकते हैं। स्वयं शून्यता तो मोक्षकी स्थिति है। मुमुक्षु अथवा सेवकके प्रत्येक कार्यमें नम्रता — निरिभमानता न हो, तो वह मुमुक्षु नहीं, सेवक नहीं; वह स्वार्थी है, अहंकारी है।

### ११० कसौटी पर चढ़े

वाश्रमको कायम हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे कि इतनेमें जैसी कसीटीकी मुझे आशा न थी, वैसी कसीटी हमारी हो गई। माई अमृतलाल ठक्करका पत्र मिला — "एक गरीव और प्रामाणिक अन्त्यज परिवार है। वह आपके आश्रममें आकर रहना चाहता है। उसे भरती करेंगे?"

मैं चौंका। साथियोंको पत्र पढ़नेके लिए दिया। उन्होंने उसका स्वागत किया। भाई अमृतलाल ठक्करको लिखा गया कि यदि वह परिवार आश्रमके नियमोंका पालन करनेको तैयार हो, तो उसे भरती करनेकी हमारी तैयारी है।

दूदाभाई, उनकी पत्नी दानीवहन और दूध पीती व घुटनों चलती

बच्ची लक्ष्मी तीनों आये।

सहायक मित्र-मंडलीमें खलवली मच गई। पैसेकी मदद वन्द हुई। विहिष्कारकी वातें मेरे कानों तक आने लगीं। मैंने साधियोंसे चर्चा करके तय कर रखा था कि 'यदि हमारा विहण्कार किया जाय और हमें कहींसे कोई मदद न मिले, तो भी अब हम अहमदावाद नहीं छोड़ेंगे। अन्त्यजोंकी वस्तीमें जाकर उनके साथ रहेंगे और जो भी कुछ मिलेगा उससे अथवा मजदूरी करके अपना निर्वाह करेंगे।'

आखिर मगनलालने मुझे नोटिस दिया — "अगले महीने आश्रमका खर्च चलानेके लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं।"

मैंने धीरजसे जवाव दिया — "तो हम अन्त्यजोंकी वस्तीमें रहने जायेंगे।"

मुझ पर ऐसा संकट यह पहली ही बार नहीं आया था। हर बार अंतिम घड़ीमें प्रभुने मदद भेजी ही है।

इसके वाद तुरन्त ही एक दिन सबेरे एक सेठ मोटरमें आये और आश्रमके वाहर खड़े रहे। मैं मोटरके पास गया। सेठने मुझसे पूछा — "मैं आश्रमको कुछ मदद देना चाहता हूं। आप लेंगे?"

मैंने जवाव दिया — "अगर आप कुछ देंगे, तो मैं जरूर लूंगा। मुझे कवूल करना चाहिये कि इस समय मैं संकटमें भी हूं।"

दूसरे दिन नियत समय पर मोटरका भोंपू बोला। सेठ अंदर न आये। मैं उनसे मिलने गया। वे मेरे हाथमें रु० १३,००० के नोट रखकर विदा हो गये। मुझे लगभग एक वर्षका खर्च मिल गया।

इस अन्त्यन परिवारको आश्रममें रखकर आश्रमने बहुतेरे पाठ सीखे हैं। और प्रारंभिक कालमें ही इस वातके विलकुल स्पष्ट हो जानेसे कि आश्रममें अस्पृत्यताके लिए स्थान है ही नहीं, आश्रमकी मर्यादा निश्चित हो गई और इस दिशामें उसका काम बहुत सरल हो गया।

# १११ गिरमिटकी प्रथा

नातालके गिरमिटियों पर लगा तीन पौडका वार्षिक कर सन् १९१४ में उठा दिया गया था, किन्तु गिरमिटकी प्रथा अभी तक वन्द न हुई थी। भारत-भूषण मालवीयजीने घारासभामें इस प्रश्नको उठाया था और लॉर्ड हार्डिगने उनके प्रस्तावको स्वीकार करके घोषित किया था कि 'समय आने पर' इस प्रथाको नष्ट करनेका वचन मुझे सम्राटकी ओरसे मिला है। छेकिन मुझे तो स्पष्ट लगा कि इस प्रथाको तत्काल वन्द करनेका निर्णय हो जाना चाहिये। मैंने इस प्रश्नके सिलसिलेमें हिन्दुस्तानका दौरा शुरू किया।

दीरेकी शुरुआत वम्बईसे की। वम्बईकी सभाके प्रस्तावमें गिरिमटकी प्रथा वन्द करनेकी विनती करनी थी। सवाल यह था कि कव वन्द की जाय? तीन सुझाव थे—'जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी', '३१ वीं जुलाई' और 'तुरंत'। '३१ वीं जुलाई' का सुझाव मेरा था। मैं तो एक निश्चित तारीख चाहता था, जिससे उस अवधिमें कुछ न हो तो आगे क्या करना है अथवा क्या किया जा सकता है इसकी सूझ पड़े। चर्चाके वाद प्रस्तावमें उक्त तारीख रखीं गई। आम सभामें उक्त प्रस्ताव रखा गया और सर्वत्र ३१ वीं जुलाई घोषित हुई।

में कराची, कलकत्ता आदि स्थानोंमें भी हो आया था। सभी जगहोंमें अच्छो सभायें हुई और सब कहीं लोगोंमें खूब उत्साह था। जब मैंने आरंभ किया था तब मुझे यह आशा न थी कि ऐसी सभायें होंगी और लोग इतनी संख्यामें हाजिर रहेंगे।

३१ वीं जुलाईसे पहले गिरमिटकी प्रथाके वन्द होनेका प्रस्ताव प्रका-शित हुआ। सन् १८९४ में इस प्रथाकी निन्दा करनेवाली पहली अर्जी मैंने तैयार की थी और आशा रखी थी कि किसी-न-किसी दिन यह 'आधी गुलामी' रह होगी ही। सन् १८९४ से शुरू हुए इस प्रयत्नमें वहुतोंकी सहायता थी। किन्तु यह कहे विना नहीं रहा जाता कि इसके पीछे शुद्ध सत्याग्रह था।

#### ११२ नीलका दाग

जिस तरह चम्पारनमें आमके वन हैं, उसी तरह सन् १९१७ में वहां नीलके खेत थे। चम्पारनके किसान अपनी ही जमीनके ३/२० भागमें नीलकी खेती उसके असल मालिकोंके लिए करनेको कानूनसे बंघे हुए थे। इसे वहां 'तीन कठिया' कहा जाता था।

राजकुमार शुक्ल नामक चम्पारनके एक किसान थे। उन पर दुःख पड़ा था। यह दुःख उन्हें अखरता था। लेकिन अपनी मुसीवतकी वजहसे उनमें नीलके इस दागको सबके लिए घो डालनेकी एक लगन पैदा हो गई थी।

जव मैं लखनऊ कांग्रेसमें गया, तो वहां इस किसानने मेरा पीछा पकड़ा। लखनऊसे मैं कानपुर गया। वहां भी राजकुमार शुक्ल हाजिर मिले। जव मैं आश्रम पहुंचा तो राजकुमार शुक्ल मेरे पीछे-पीछे वहां भी मौजूद थे। 'अब तो दिन मुकर्रर कीजिये।' मैंने कहा — "देखिये, मुझे अमुक तारीखको कलकत्ता पहुंचना है। वहां आइये और मुझे ले जाइये।" कलकत्तेमें मेरे भूपेन्द्रवावूके घर पहुंचनेसे पहले ही उन्होंने उनके घर अपना डेरा डाल दिया था। इस अनपढ़, अनगढ़ किन्तु निश्चयी किसानने मुझे जीत लिया।

सन् १९१७ के आरंभमें हम दोनों कलकत्तेसे रवाना हुए। दोनोंकी एकसी जोड़ी थी। दोनों किसान-जैसे ही मालूम होते थे। राजकुमार मुक्ल जिस गाड़ी पर ले गये, उसमें हम दोनों सवार हुए। सबेरे पटना उतरे। वे मुझे राजेन्द्रवावूके घर ले गये। राजेन्द्रवावू पुरी या कहीं और गये थे।

विहारमें तो छुआछूतका वहुत कड़ा रिवाज था। मेरी वालटीके पानीके छीट नौकरको भ्रष्ट करते थे। राजकुमारने मुझे अन्दरके पालानेका उपयोग करनेको कहा। नौकरने वाहरके पालानेकी ओर इशारा किया। मेरे लिए इसमें परेशान या गुस्सा होनेका कोई कारण न था। इस प्रकारके अनुभव कर-करके में वहुत पक्का हो चुका था। इन मनोरंजक अनुभवोंके कारण राजकुमार शुक्लके प्रति जिस तरह मेरा आदर वढ़ा, उसी तरह उनके विषयमें मेरा ज्ञान भी वढ़ा। पटनेसे लगाम मैंने अपने हाथमें ली।

## ११३. बिहारकी सरलता

किसी समय मौलाना मजरूलहरू और मैं दोनों लंदनमें पढ़ते थे। उसके वाद हम सन् १९१५ की वम्बई कांग्रेसमें मिले थे। उन्होंने पुरानी पहचान वताकर मुझे पटना आने पर अपने घर आनेका आमंत्रण दिया था। इस आमंत्रणके सहारे मैंने उन्हें चिट्ठी भेजी। वे तुरन्त अपनी मोटर लाये और मुझे अपने घर ले चलनेका आग्रह किया। मैंने उनका आभार माना और उनसे कहा कि जिस जगह मुझे जाना है, वहांके लिए वे मुझको पहली ट्रेनसे रवाना कर दें। उसी दिन शामको मुजफ्फरपुरके लिए ट्रेन जाती थी। उन्होंने मुझे उसमें रवाना किया। उन दिनों आचार्य कृपालानी मुजफ्फरपुरमें रहते थे। मैंने उन्हें तार किया। वे अध्यापक मलकानीके घर रहते थे। मुझे उन्हींके यहां ले गये।

सर्वेरे वकीलोंका एक छोटा-सा दल मुझसे मिलने आया। उनमें से रामनवमीप्रसादने अपने आग्रहके कारण मेरा घ्यान आकर्षित किया।

"आप जो काम करने आये हैं, वह इस जगहसे नहीं होगा। गयावावू यहांके प्रसिद्ध वकील हैं। उनकी ओरसे मैं आग्रह करता हूं कि आप उनके घर ठहरें। हम सब सरकारसे डरते तो हैं ही, लेकिन हमसे जितनी बनेगी हम आपकी मदद करेंगे। राजकुमार शुक्लकी बहुत-सी बातें विलकुल सच हैं। मैंने वावू व्रजिक्शोरप्रसाद और राजेन्द्रप्रसादको तार किये हैं। वे दोनों फौरन ही आ जायंगे और आपको पूरी जानकारी व मदद दे सकेंगे।"

में गयावाबूके घर गया। उन्होंने और उनके परिवारवालोंने मुझे प्रेमसे नहला दिया।

त्रजिकशोरवावू और राजेन्द्रवावू आये। त्रजिकशोरवावूके प्रति वकील-मंडलका आदरभाव देखकर मुझे सानन्द आश्चर्य हुआ। इस मंडलीके और मेरे बीच जीवन-भरकी गांठ वंघ गई।

त्रजिकशोरवावूने मुझे सारी हकीकतोंकी जानकारी दी। मैंने कहा—
"अव हमें मुकदमे चलानेका खयाल छोड़ देना चाहिये। जहां सब इतने
भयभीत रहते हैं वहां कचहरियोंकी मारफत कोई इलाज थोड़े ही हो सकता
है। लोगोंके लिए सच्ची औपध तो उनके उरको भगाना है। जब तक यह
'तीन कठिया' प्रथा रह न हो, हम मुखसे वैठ नहीं सकते। मैं तो दो दिनमें
जितना देखा जा सके उतना देखने आया था। लेकिन अब देख रहा हूं कि
यह काम तो दो वर्ष भी ले सकता है। यदि इसमें इतना समय भी लगे,
तो मैं देनेको तैयार हूं। मुझे यह तो सूझ रहा है कि इस कामके लिए
क्या करना चाहिए। लेकिन इसमें आपकी मदद जरूरी है।"

· 医性电压性

व्रजिकशोरवावूने शांत भावसे उत्तर दिया — "हमसे जो वनेगी सो मदद देंगे। लेकिन हमें समझाइये कि आप किस प्रकारकी मदद चाहते हैं।"

इस वातचीतमें हमने सारी रात विताई। मैंने कहा — "मुझे आपकी वकालतकी शक्तिकों कम ही जरूरत पड़ेगी। आपके समान लोगोंसे तो मैं लेखक और दुर्भाषियेका काम लेना चाहूंगा। इसमें जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर आप इस जोखिमको उठाना न चाहूं, तो भले न उठायें। लेकिन वकालत छोड़कर लेखक वनने और अपने घंघेको अनिश्चित अविविक्षे लिए वन्द रखनेकी मांग करके मैं आप लोगोंसे कुछ कम नहीं मांग रहा हूं। सारा काम सेवाभावसे और विना पैसेके होना चाहिये।"

व्रजिकशोरवावू समझे, किन्तु उन्होंने मुझसे और अपने साथियोंसे जिरह की। अन्तमें उन्होंने अपना यह निश्चय प्रकट किया — "हम इतने लोग आप जो काम हमें सींपेंगे सो कर देनेके लिए तैयार रहेंगे। हममें से जितनोंको आप जिस समय चाहेंगे उतने आपके पास रहेंगे। जेल जानेकी बात नई है। उसके लिए हम शक्ति-संचय करनेकी कोशिश करेंगे।"

### ११४. ऑहंसा देवीका साक्षात्कार?

मुझे तो किसानोंकी हालतकी जांच करनी थी। किन्तु उनके संपर्कमें आनेसे पहले मुझे यह आवश्यक मालूम हुआ कि में नीलके मालिकोंकी वात सुन लूं और कमिश्नरसे मिल लूं। मैंने दोनोंको चिट्ठी लिखी।

मालिकोंके मंत्रीके साथ जो मुलाकात हुई, उसमें उसने साफ कह दिया कि आपकी गिनती परदेशीमें होती है। आपकी हमारे और किसानोंके बीच कोई दखल न देना चाहिये। मैं किमश्नर साहबसे मिला। उन्होंने तो धनकाना ही शुरू किया और मुझे सलाह दी कि मैं आगे बढ़े विना तिरहुत छोड़ दूं।

मैंने सारी वार्ते साथियोंसे कहीं और कहा, संभव है सरकार मुझे जांच करनेसे रोके और जेल जानेका समय मेरी अपेक्षासे भी पहले वा जावे। अगर गिरफ्तार ही होना है तो मुझे मोतीहारीमें और संभव हो तो वेतिनामें गिरफ्तार होना चाहिये और इसके लिए वहां जल्दी-से-जल्दी पहुंच जाना चाहिये।

इस विचारसे मैं उसी दिन साथियोंको लेकर मोतीहारीके लिए रवाना हुआ। जिस दिन हम वहां पहुंचे उसी दिन सुना कि मोतीहारीसे कोई पांच मील दूर रहनेवाले एक किसान पर अत्याचार किया गया है। मैंने निश्चय किया कि घरणीघरप्रसाद वकीलको साथ लेकर मैं दूसरे दिन नवेरे उसे देखने जाऊंगा। सवेरे हाथी पर सवार होकर हम चल पड़े। जाये रास्ते पहुंचे होंगे कि पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्टका आदमी वहां आ पहुंचा बीर मुझसे वोला — "सुपरिण्टेण्डेण्ट साहवने आपको सलाम भेजा है।" में समझ गया। उस जासूसके साथ उसकी भाड़ेकी गाड़ीमें मैं सवार हुआ। उसने मुझे चम्पारन छोड़ देनेका नोटिस दिया। वह मुझे घर ले गया। मैंने उसे जवाव लिख दिया कि मैं चम्पारन छोड़ना नहीं चाहता, मुझे तो आगे वढ़ना है और जांच करनी है। निर्वासनकी आज्ञाका अनादर करनेके लिए मुझे दूसरे ही दिन कोर्टमें हाजिर रहनेका समन मिला।

मैंने सारी रात जागकर मुझे जो पत्र लिखने थे सो लिखे और व्रजिक्शोरवावुको सब प्रकारकी आवश्यक सूचनार्थे दीं।

समनकी वात एक क्षणमें चारों ओर फैल गई। लोग कहते थे कि उस दिन मोतीहारीमें जैसा दृश्य देखा गया, वैसा पहले कभी देखा न गया था। गोरखवावूका घर और दफ्तर लोगोंकी भोड़से भर उठा। लोग क्षण भरको दण्डका भय भुलाकर अपने नये मित्रके प्रेमकी सत्ताके अधीन हो गये।

यहां याद रखना चाहिये कि चम्पारनमें मुझे कोई पहचानता न था। वहां का किसान-वर्ग विलकुल अनपढ़ था। चम्पारनमें कहीं कांग्रेसका नाम न था। वहां लोगोंमें किसीने आजतक कोई राजनीतिक काम किया ही न था। लोग चम्पारनके वाहरकी दुनियाको जानते न थे। इतने पर भी उनका और मेरा मिलन पुराने मित्रों-जैसा लगा। अतएव यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं, विलक्ष अक्षरशः सचाई है कि इसके कारण मैंने वहाँ ईश्वरका, अहिसाका और सत्यका साक्षात्कार किया। जब मैं इस साक्षात्कारके अपने अधिकारकी जांच करता हूं, तो मुझे लोगोंके प्रति अपने प्रेमके सिवाय और कुछ नहीं मिलता। इस प्रेमका अर्थ है, प्रेम अथवा अहिसाके संवंधमें मेरी अविचल श्रद्धा।

# ११५. मुकदमा वापस लिया गया

मुकदमा चला। सरकारी वकील, मिजस्ट्रेट आदि घवराये हुए थे। उन्हें सूझ नहीं पड़ रहा था कि किया क्या जाय। सरकारी वकील सुनवाई मुलतवी रखनेकी मांग कर रहा था। मैंने वीचमें दखल दिया और प्रार्थना की कि मुलतवी रखनेकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे चम्पारन छोड़नेके नोटिसका अनादर करनेका गुनाह कवूल करना है। यह कहकर मैं उस वहुत ही छोटे वयानको पढ़ गया, जो मैंने तैयार किया था।

अव केसकी मुनवाई मुलतवी रखनेकी जरूरत न थी। किन्तु चूंकि मजिस्ट्रेट और वकीलने इस परिणामकी आशा न की थी, अतएव सजाके लिए अदालतने केस मुलतवी रखा। जब सजा सुननेके लिए कोर्टमें जानेका समय हुआ, तो उससे कुछ पहले मेरे नाम मजिस्ट्रेटका हुक्म आया कि गवनर साहवके हुक्मसे मुकदमा वापस ले लिया गया है। साथ ही कलेक्टरका पत्र मिला कि मुझे जो जांच करनी हो मैं करूं और उसमें अधिकारियोंकी ओरसे जो मदद आवश्यक हो सो मांगूं।

सारे हिन्दुस्तानको सत्याग्रहका अथवा कानूनके सविनय-भंगका पहला स्थानीय पदार्थपाठ प्राप्त हुआ। अखवारोंमें इसकी खूव चर्चा हुई और यों चम्पारनका तथा मेरी जांचका अनपेक्षित रीतिसे विज्ञापन हुआ।

यद्यपि अपनी जांचके लिए मुझे सरकारकी ओरसे निप्पसताकी जरूरत थी, फिर भी अखवारोंकी चर्चा और उनके संवाददाताओंकी जरूरत न थी; यही नहीं, विल्क उनकी अतिशय टीका और जांचकी लम्बी-चीड़ी रिपोटोंसे हानि होनेका भय था। इसलिए मैंने खास खास अखवारोंके सम्पादकोंसे प्रार्थना की थी कि वे रिपोर्टरोंको भेजनेका खर्च न उठायें; जितना छपानेकी जरूरत होगी उतना मैं भेजता रहुंगा और उन्हें खबर देता रहुंगा।

मैंने इस लड़ाईको कभी राजनीतिक रूप घारण न करने दिया। राजनीतिक काम करने के लिए भी जहां राजनीतिकी गुंजाइश न हो, वहां उसे राजनीतिका स्वरूप देनेसे पांडेको दोनों दीनसे जाना पड़ता है; और इस प्रकार विषयका स्थानान्तर न करनेसे दोनों सुघरते हैं। चम्पारनकी लड़ाई यह सिद्ध कर रही थी कि शुद्ध लोकसेवामें प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रीतिसे राजनीति मौजूद ही रहती है।

# ११६. कार्य-पद्धति

अगर गोरखवावूके घर रहकर यह जांच चलानी होती, तो गोरख-वाबूको अपना घर खाली करना पड़ता। मोतीहारीमें अभी लोग इतने निर्मय नहीं हुए ये कि कोई मांगते ही मुझे अपना मकान किराये पर दे देता। किन्तु चतुर ब्रजिक्शोरबाबूने एक लम्बी-चौड़ी जमीनवाला मकान किराये पर लिया और हम उसमें रहने गये।

हम विलकुल विना पैसेके अपना काम चला सकें ऐसी स्थिति नहीं घी। जरूरत पड़ने पर व्रजिक्तिशेरवावू अपनी जेवसे खर्च कर लेते और कुछ मित्रोंसे भी वसूल करते। यह दृढ़ निश्चय था कि चम्पारनकी जनतासे एक कौडी भी न ली जाय। ली जाती तो उसके गलत वर्षे लगाये जाते। यह भी निश्चय था कि इस जांचके लिए हिन्दुस्तानमें सार्वजनिक चंदा न किया जाय। वैसा करने पर यह जांच राष्ट्रीय और राजनीतिक रूप धारण कर लेती। वम्बईसे मित्रोंने रु० १५,००० की मददका तार भेजा। निश्चय यह हुआ कि व्रजकिशोरवावूका दल विहारके खुशहाल लोगोंसे जितनी मदद ले सके ले और कम पड़नेवाली रकम मैं डॉक्टर प्राणजीवनदास महेतासे प्राप्त कर लूं। डॉक्टर महेताने लिखा कि जो चाहिये सो मंगा लें। अतएव द्रव्यके संवंधमें हम निश्चित हो गये।

शुरूके दिनोंमें हमारी रहन-सहन विचित्र थी। वकील-मंडलमें हरएकका अपना रसोइया था और हरएकके लिए अलग रसोई बनती थी। ये सब महाशय रहते तो अपने खर्चसे ही थे, किन्तु मेरे लिए उनकी यह रहन-सहन उपाधिरूप थी। वे मेरे शब्दवाणोंको प्रेमपूर्वक सहते थे। आखिर यह तय हुआ कि नौकरोंको छुट्टी दी जाय, सब एकसाथ खायें, भोजनके नियमोंका पालन करें और एक ही रसोईघरमें सबके लिए केवल निरामिप भोजन ही बनाया जाय। इससे खर्चमें बहुत बचत हुई, काम करनेकी शक्ति वढ़ी और समय बचा।

किसानोंके दल-के-दल अपनी कहानी लिखाने आने लगे। कहानी लिखने-वालोंको कुछ नियमोंका पालन करना होता था। यद्यपि इसके कारण समय थोड़ा अधिक खर्च होता था, फिर भी वयान बहुत सच्चे और सावित हो सकनेवाले मिलते थे।

इन वयानोंके लेते समय खुफिया पुलिसका कोई-न-कोई अधिकारी हाजिर रहता था। उसके सुनते और देखते हुए ही सारे वयान लिये जाते थे। इसका एक लाभ यह हुआ कि लोगोंमें निर्भयता पैदा हुई और इस डरसे कि झूठ वोलने पर कहीं अधिकारी उन्हें फांद न लें, उनको सावधानीसे बोलना पड़ता था।

मैं निलहे गोरोंको खिजाना न चाहता था, विलक मुझे तो उन्हें विनय द्वारा जीतनेका प्रयत्न करना था। इसलिए जिसके विरुद्ध विशेष शिकायतें आतीं, उसे मैं पत्र लिखता और उससे मिलनेका प्रयत्न भी करता था। उनमें से कुछ मेरा तिरस्कार करते, कुछ उदासीन रहते और कुछ विनय प्रकट करते थे।

### ११७. गांवोंमें

जैसे-जैसे मैं अनुभव प्राप्त करता गया, वैसे-वैसे मुझे लगा कि अगर चम्पारनमें ठीकसे काम करना हो, तो गांवोंमें शिक्षाका प्रवेश होना चाहिये। लोगोंका अज्ञान दयाजनक था। गांवमें वच्चे मारे-मारे फिरते ये अथवा मां-वाप उनसे नीलके खेतोंमें दिनभर मजदूरी कराते थे, ताकि उन्हें दिनके दो या तीन पैसे मिल सकें।

साथियोंसे चर्चा करके मैंने प्रथम छह गांवोंमें बच्चोंके लिए पाठशालाएं खोलनेका निश्चय किया। शर्त यह थी कि उस-उस गांवके अगुवा मकान और शिक्षकके भोजनका खर्च खुद उठायें और वाकी दूसरे खर्चकी व्यवस्था हम करें।

सबसे वड़ा सवाल यह या कि शिक्षक कहांसे लाये जाये? मैंने एक आम अपील द्वारा इस कामके लिए स्वयंसेवकोंकी मांग की। वारह शिक्षकों और शिक्षिकाओंका एक दल बना।

लेकिन मुझे सिर्फ शिक्षाकी व्यवस्था करके ही एकना न था। गांवोंमें गन्दगीका पार न था। वड़ोंको स्वच्छताकी शिक्षा देना आवश्यक था। चम्पारनके लोग रोगोंसे पीड़ा पाते देखे गये थे।

इस कामके लिए डॉक्टरकी सहायता आवश्यक यी और मुझे यह सहायता मिल गई।

सवको यह समझा दिया गया था कि कोई निलहे गोरोंके खिलाफ की जानेवाली शिकायतोंमें न पड़े, राजनीतिको न छुए। कोई अपने क्षेत्रके वाहर एक कदम भी आगे न वढ़े। चम्पारनके इन साथियोंका नियम-पालन अद्भुत था।

पाठशाला, सफाई और दवाके कामसे लोगोंमें स्वयंसेवकोंके प्रति विश्वास और आदर वढ़ा, और उन पर अच्छा असर पड़ा।

लेकिन मुझे खेदके साथ कहना चाहिये कि इस कामको स्थायी रूपसे करनेकी मेरी इच्छा पूरी न हो सकी। फिर भी छह महीनों तक जो काम वहां हुआ, उसने अपनी जड़ें इतनी जमा लीं कि किसी-न-किसी स्वरूपमें आज तक वहां उसका असर बना हुआ है।

## ११८ उजला पहलू

एक ओर समाज-सेवाका काम हो रहा था और दूसरी ओर लोगोंके दु: बकी कहानियां लिखनेका काम उत्तरोत्तर बढ़ते पैमाने पर हो रहा था। निलहे गोरोंका कोध बढ़ने लगा। मेरी जांचको बन्द करानेकी उनकी कोशिशों बढ़ती गई।

एक दिन मुझे विहार सरकारका पत्र मिला। उसका भावार्थ यो था — 'आपकी जांचको सुरू हुए काफी अरसा हो चुका है, अतः अव आपको अपनी जांच बन्द करके विहार छोड़ देना चाहिय।' पत्र विनयपूर्वक लिखा गया था, पर उसका अर्थ स्पष्ट था। मैंने लिखा कि जांचका काम तो अभी देर तक चलेगा और समाप्त होने पर भी जब तक लोगोंके दुःख दूर न हों, मेरा इरादा विहार छोड़ कर जानेका नहीं है।

गवर्नर सर एडवर्ड गेटने मुझे वुलाया और कहा कि वे स्वयं एक जांच-समिति नियुक्त करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे उसका सदस्य वननेके लिए निमंत्रित किया। समितिके दूसरे नाम देखनेके वाद मैंने साथियोंसे सलाह की और इस गर्त पर सदस्य वनना कवूल किया कि मुझे अपने साथियोंसे सलाह-मगविरा करनेकी आजादी रहनी चाहिये; और सरकारको यह समझ लेना चाहिये कि सदस्य वन जानेसे मैं किसानोंकी हिमायत करना छोड़ न दूंगा, तथा जांच हो चुकने पर मुझे संतोष न हुआ तो किसानोंका मार्ग-दर्शन करनेकी अपनी स्वतंत्रताको मैं हाथसे जाने न दूंगा।

सर एडवर्ड गेटने इन शर्तोंको मुनासिव मानकर इन्हें मंजूर किया। जांच-सिमितिने किसानोंकी सारी शिकायतोंको सही ठहराया और निल्हे गोरोंने जो रकम अनुचित रीतिसे वसूल की थी उसका कुछ अंश लीटाने तथा 'तीन कठिया' के कानूनको रह करनेकी सिफारिश की।

इस रिपोर्ट के सांगोपांग तैयार होने और अन्तमें कानूनके पास होनेमें सर एडवर्ड गेटका बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने समितिकी सिफारिशों पर पूरा-पूरा अमल किया।

इस प्रकार सी सालसे चले आनेवाले 'तीन कठिया' कानूनके रद्द होते ही उसके साथ निलहे गोरोंके राज्यका अस्त हुआ, जनताका जो समु-दाय वरावर दवा ही रहता था उसे अपनी शक्तिका कुछे भान हुआ और लोगोंका यह वहम दूर हुआ कि नीलका दाग घोये घुल ही नहीं सकता।

# ११९. मजदूरोंके सम्पर्कमें

चम्पारतमें अभी मैं समितिके कामको समेट ही रहा था कि इतनेमें खेड़ासे मोहनलाल पंड्या और शंकरलाल परीखका पत्र आया कि खेड़ा जिलेमें फसल नष्ट हो गई है और लगान माफ करानेकी जरूरत है! उन्होंने आग्रहपूर्वक लिखा था कि मैं वहां पहुंचूं और लोगोंको रहनुमाई करूं। मीके पर पहुंचकर जांच किये विना कोई सलाह देनेकी मेरी इच्छा न थी, न मुझमें वैसी शक्ति या हिम्मत ही थी।

दूसरी बोरसे श्री अनसूयावाईका पत्र उनके मजदूर-संघके वारेमें बाया था। मजदूरोंकी तनस्वाहें कम थीं। तनस्वाह वढ़ानेकी उनकी मांग बहुत पुरानी थीं। इस मामलेमें उनकी रहनुमाई करनेका उत्साह मुझमें था, लेकिन मुझमें यह क्षमता न थी कि इस अपेटाकृत छोटे प्रतीत होने-वाले कामको भी मैं दूर बैठा कर सकूं। इसलिए मौका मिलते ही मैं तुरन्त अहमदावाद पहुंचा।

अहमदावादमें खेड़ा जिलेके वारेमें सलाह-मशविरा हो ही रहा था, उस वीच मैंने मजदूरोंका काम अपने हाथमें ले लिया।

मेरी हालत वहुत नाजुक थी। मजदूरोंका मामला मुझे मजबूत मालूम हुआ। मिल-मालिकोंके साथ मेरा संबंध मीठा था। उनके विरुद्ध लड़नेका काम विकट था। उनसे चर्चायें करके मैंने प्रार्थना की कि वे मजदूरोंकी मांगके संबंधमें पंच नियुक्त करें। किन्तु मालिकोंने अपने और मजदूरोंके बीच पंचके हस्तक्षेपके औचित्यकी स्वीकार न किया।

मैंने मजदूरोंको हड़ताल करनेकी सलाह दी।

रोज नदी किनारे एक पेड़की छायातले हड़तालियोंकी सभा होने लगी। उसमें वे रोज सैकड़ोंकी संख्यामें हाजिर रहते थे। मैं उन्हें रोज प्रतिज्ञाका स्मरण कराता था तथा शांति बनाये रखने और स्वाभिमानकी रक्षा करनेकी आवश्यकता समझाता था।

### १२० आश्रमकी झांकी

मजदूरोंकी चर्चाको आगे चलानेसे पहले यहां आश्रमकी झांकी कर लेना आवश्यक है।

आश्रमकी जगह कोचरव गांवमें थी। वहां प्लेग शुरू हुआ। प्लेगको मैंने कोचरव छोड़नेका नोटिस माना। श्री पूंजाभाई हीराचन्दने आश्रमके लिए आवश्यक जमीनकी खोज तुरन्त ही कर लेनेका बीड़ा उठाया। उन्होंने आज जहां आश्रम है उस जमीनका पता लगा लिया। इसमें मेरे लिए खास प्रलोभन यह रहा कि यह जमीन जेलके पास है।

कोई आठ दिनके अन्दर ही जमीनका सीदा तय किया। जमीन पर न कोई मकान था, न कोई पेड़ था। नदीका किनारा और एकान्त, जमीनके हकमें ये दो वड़ी सिफारिशें थीं। हमने तम्बुओंमें रहनेका निश्चय किया और सोचा कि वीरे-बीरे स्थायी मकान वनाना शुरू कर देंगे।

स्थायी मकान वननेसे पहलेकी कठिनाइयोंका पार न था। वारिशका मीसम सामने था। इस निर्जन जमीनमें सांप वगैरा तो थे ही। रिवाज यह था कि सर्पादिको मारा न जाय। लेकिन उनके भयसे मुक्त तो हममें से कोई भी न था, आज भी नहीं है।

फीनिक्स, टॉल्स्टॉय फार्म और सावरमती, तीनों जगहोंमें हिंसक जीवोंको न मारनेके नियमका यथाशिक्त पालन किया गया है। तीनों जगहोंमें निर्जन जमीनें वसानी पड़ी थीं। तीनों स्थानोंमें सपीदिका उपद्रव काफी था। तिस पर भी आज तक एक भी जान खोनी न पड़ी, इसमें मेरे समान श्रद्धालुको तो ईश्वरके हाथका, उसकी कृपाका ही दर्शन होता है। कोई यह निर्थक शंका न उठावे कि ईश्वर कभी पक्षपात नहीं करता। मनुष्यके दैनिक कामोंमें दखल देनेके लिए वह निकम्मा नहीं वैठा है आदि। में इस चीजको, इस अनुभवको, दूसरी भाषामें रखना नहीं जानता। ईश्वरकी कृतिको लौकिक भाषामें प्रकट करते हुए भी में जानता है कि उसका 'कार्य' अवर्णनीय है। किन्तु यदि पामर मनुष्य वर्णन करने वैठे, तो उसके पास तो अपनी तोतली वोली हो हो सकती है। साधारणतः सपीदिको न मारने पर भी आश्रमवासियोंके पच्चीस वर्ष तक वचे रहनेको संयोग माननेके वदले ईश्वरकी कृपा मानना अगर वहम हो, तो ऐसा वहम भी संग्रहणीय है।

#### १२१. उपवास

ह्या है है हड़

il:

精育

मजदूरोंने शुक्के दो हफ्तों तक खूव हिम्मत दिखाई; शांति भी खूव रखी; प्रतिदिनकी सभाओंमें वे वड़ी संख्यामें हाजिर भी रहे। प्रतिज्ञाका स्मरण तो मैं उन्हें रोज कराता ही था। वे रोज पुकार-पुकार कर कहते थे—"हम मर मिटेंगे, लेकिन अपनी टेक कभी न छोड़ेंगे।"

लेकिन आखिर वे कमजोर पड़ने लगे और मुझे डर मालूम हुआ कि कहीं वे किसीके साथ जबरदस्ती न कर वैठें। मैं यह सोचने लगा कि ऐसे समयमें मेरा घम क्या हो सकता है। जिस प्रतिज्ञाके करनेमें मेरी प्रेरणा थी, जिसका मैं प्रतिदिन साक्षी बनता था, वह प्रतिज्ञा क्योंकर टूटे? इस विचारको आप चाहे मेरा अभिमान कहिये, चाहे मजदूरोंके प्रति और सत्यके प्रति मेरा प्रेम कहिये।

सबेरेका समय था। मैं सभामें बैठा था। मुझे कुछ पता न था कि मुझको क्या करना है। किन्तु सभामें ही मेरे मुंहसे निकल गया— "यदि मजदूर फिरसे तैयार न हों और फैसला होने तक हड़तालको चला न सकें, तो मैं तब तक उपवास करूंगा।"

जो मजदूर सभामें हाजिर थे, वे सब हक्के-बक्के रह गये। वे एकसाथ कह उठे — "आप नहीं, हम उपवास करेंगे। लेकिन आपको उपवास नहीं करने चाहिये। हमें माफ कीजिये, हम अपनी प्रतिज्ञा पालेंगे।"

मैंने कहा — "आपको उपवास करनेकी जरूरत नहीं। आपके लिए तो यहीं वस है कि आप अपनी प्रतिज्ञाका पालन करें। हमारे पास पैसा नहीं है। हम मजदूरोंको भीखका अन्न खिलाकर हड़ताल चलाना नहीं चाहते। आप कुछ मजदूरी कीजिये और उससे अपनी रोजकी रोटीके लायक पैसा कमा लीजिये; ऐसा आप करेंगे तो हड़ताल फिर कितने ही दिन क्यों न चले, आप निश्चिन्त रह सकेंगे। मेरा उपवास तो अब फैसलेसे पहले न टूटेगा।"

इस उपवासमें एक दोप था। मालिकोंके साथ मेरा संबंध मीठा था। इसलिए उन पर उपवासका प्रभाव पड़े विना रह ही न सकता था। मैं जानता था कि सत्याग्रहींके नाते मैं उनके विरुद्ध उपवास कर ही नहीं सकता। उन पर कोई प्रभाव पड़े, तो वह मजदूरोंकी हड़तालका ही पड़ना चाहिये। मेरा प्रायश्चित्त उनके दोपोंके लिए न था; मजदूरोंक दोपोंके निमित्तसे था। मैं मजदूरोंका प्रतिनिधि था, इसलिए उनके दोपसे मैं दोषित होता था। मालिकोंसे मैं केवल प्रार्थना ही कर सकता था। उनके विरुद्ध उपवास करना उन पर ज्यादती करनेके समान था। फिर भी मैं जानता था कि मेरे उपवासका प्रभाव उन पर पड़े विना रहेगा ही नहीं। प्रभाव पड़ा भी। किन्तु मैं अपने उपवासको रोक न सकता था। मैंने स्पष्ट देखा कि ऐसा दोपमय उपवास करना मेरा घर्म है।

मैंने मालिकोंको समझायां—"मेरे उपवासके कारण आपको अपना मार्ग छोड़नेकी तनिक भी जरूरत नहीं।" उन्होंने मुझे कड़वे-मीठे ताने भी दिये। उन्हें वैसा करनेका अधिकार था।

मालिक केवल दयावश होकर समझीता करनेका मार्ग ढूंढ़ने लगे। श्री आनंदर्शकर ध्रुव भी वीचमें पढ़े। आखिर वे पंच वनाये गये और हड़ताल टूटी। मुझे केवल तीन उपवास करने पड़े। मालिकोंने मजदूरोंमें मिठाई वाटी। इक्कीस दिनमें समझीता हुआ।

# १२२ खेड़ा-सत्याग्रह

मजदूरोंकी हड़ताल समाप्त होते ही मुझे खेड़ा जिलेके सत्याग्रहका काम हाथमें लेना पड़ा। उन दिनों में गुजरात-सभाका सभापति था। सभाने कमिश्नर और गवर्नरको प्रार्थनापत्र भेजे, तार किये, अपमान सहे। सभा उनकी घमकियां पी गई।

लोगोंकी मांग इतनी साफ और इतनी साधारण थी कि उसके लिए लड़ाई लड़नेकी जरूरत ही न होनी चाहिये थी। कानून यह था कि अगर फसल चार आना या उससे कम आवे, तो उस सालका लगान माफ किया जाना चाहिये। लेकिन सरकार क्यों मानने लगी? लोगोंकी ओरसे पंच बैठानेकी मांग की गई। सरकारको वह असह्य मालूम हुई। जितना अनुनय-विनय हो सकता था, सो सव कर चुकनेके वाद मैंने साथियोंसे परामर्श करके सत्याग्रह करनेकी सलाह दी।

पाटीदारोंके लिए इस प्रकारकी लड़ाई नई थी। गांव-गांव धूमकर इसका रहस्य समझाना पड़ता था। सरकारी अधिकारी जनताके मालिक नहीं विल्क नौकर हैं, जनताके पैसेसे उन्हें तनस्वाह मिलती है, यह सब समझाकर उनका भय दूर करनेका काम मुख्य था। निर्भय होने पर भी विनयकी रक्षाका उपाय वताना और उसे गले उतारना लगभग असंभव-सा प्रतीत होता था। यदि सत्याग्रही अविनयी वनता है, तो वह दूयमें जहर मिलानेके समान है। विनय सत्याग्रहका कठिन-से-कठिन अंश है। यहां विनयका

अर्थ सम्मानपूर्वक वचन कहना ही नहीं है। विनयका अर्थ है विरोधीके प्रति भी मनमें आदर, सरल भाव, उसके हितकी इच्छा और तदनुरूप व्यवहार।

गुरूके दिनोंमें लोगोंमें खूब हिम्मत पाई गई। आरंभमें सरकारकी कार्रवाई भी कुछ ढीली ही थी। लेकिन जैसे-जैसे लोगोंकी दृढ़ता बढ़ती मालूम हुई, वैसे-वैसे सरकारको भी अधिक उग्र कार्रवाई करनेकी इच्छा हुई। लोगोंमें घवराहट फैली। कुछने लगान जमा कर दिया। दूसरे मन ही मन यह चाहने लगे कि सरकारी अधिकारी उनका सामान जब्द करके लगान वसूल कर लें तो भर पाये। कुछ मर-मिटनेवाले भी निकले।

भयभीत लोगोंको प्रोत्साहित करनेके लिए मोहनलाल पंडचाके नेतृत्वमें मैंने एक ऐसे खेतमें खड़ी प्याजकी तैयार फसलको उतार लेनेकी सलाह दी, जो अनुचित रीतिसे जब्त किया गया था। मेरी दृष्टिमें इससे कानूनका भंग न होता था। लेकिन अगर कानून दूटता हो, तो भी मैंने यह सुझाया कि मामूली-से लगानके लिए समूची तैयार फसलको जब्त करना कानूनन् ठीक होने पर भी नीति-विरुद्ध है और स्पष्ट लूट है। अतएव इस प्रकार की गई जब्तीका अनादर करना धर्म है।

मोहनलाल पंडचा और उनके साथियोंके गिरफ्तार होने पर लोगोंका उत्साह बढ़ा।

इस लड़ाईका अन्त विचित्र रीतिसे हुआ। साफ या कि लोग यक चुके थे। मेरा झुकाव इस ओर या कि सत्याग्रहीके अनुरूप प्रतीत होनेवाला इसकी समाप्तिका कोई शोभाजनक उपाय मिल जाय, तो उसका सहारा लेना ठीक होगा। ऐसा एक उपाय अनसोचा सामने आ गया। नड़ियाद तालुकेके तहसीलदारने संदेशा भेजा कि अगर अच्छी हालतवाले पाटीदार लगान भर दें, तो गरीवोंका लगान मुलतवी रहेगा। सारे जिलेकी जिम्मेदारी तो कलेक्टर ही उठा सकता था, इसलिए मैंने कलेक्टरसे पूछा। उनका जवाव मिला कि तहसीलदारने जो कहा है, उसके अनुसार तो हुवम जारी हो ही चुका है। प्रतिज्ञामें यही वस्तु थी, इसलिए इस हुवमसे हमने संतोप माना।

फिर भी इस प्रकारकी समाप्तिसे हम कोई प्रसन्न नहों सके। सत्याग्रहकी लड़ाईके पीछे जो मिठास होती है, वह इसमें नहीं थी। कलेक्टर मानता था कि उसने नया कुछ किया ही नहीं। गरीव लोगोंको छोड़नेकी बात कही जाती थीं, किन्तु वे शायद ही छूट पाये। जनता यह कहनेका अधिकार आजमा न सकी कि गरीवमें किसकी गिनती की जाय। मुझे दुःख था कि जनतामें इस प्रकारकी शक्ति ही न थी। अतएव लड़ाईकी समाप्तिका उत्सव तो मनाया गया, परन्तु इस दृष्टिसे वह मुझे निस्तेज ही लगा।

सत्याग्रहका शुद्ध अन्त तभी माना जाता है, जब जनतामें आरंभकी अपेक्षा अन्तमें अधिक तेज और शक्ति पाई जाती है। मैं इसका दर्शन न कर सका।

फिर भी खेड़ाकी लड़ाईसे गुजरातके किसान-समाजकी जागृतिका और उसकी राजनीतिक शिक्षाका श्रीगणेश हुआ।

# १२३. ऐक्यकी उत्कंठा

जिन दिनों खेड़ाका मामला चल रहा था, उन दिनों यूरोपका महायुद्ध भी जारी ही था। वाइसरॉयने उसके सिलसिलेमें नेताओंको दिल्ली बुलाया था। मुझसे आग्रह किया गया था कि मैं भी उसमें हाजिर होऊं।

मैंने निमंत्रण स्वीकार किया और मैं दिल्ली गया। किन्तु इस सभामें सिम्मिलित होते समय मेरे मनमें एक संकोच था। मुख्य कारण यह था कि इस सभामें अलीभाइयोंको, लोकमान्यको और दूसरे नेताओंको निमंत्रित नहीं किया गया था। उस समय दोनों अलीभाई जेलमें थे।

इस वातको तो मैं दक्षिण अफीकामें ही समझ चुका था कि हिन्दू-मुसलमानोंके वीच सच्चा मित्रभाव नहीं है। मैं वहां ऐसे एक भी उपायको हाथसे जाने न देता था, जिससे दोनोंके वीचकी खटाई दूर हो। झूठी खुशामद करके अथवा सत्त्व खोकर उनको या किसीं औरको रिझाना मेरे स्वभावमें न था। लेकिन वहींसे मेरे दिलमें यह वात जम गई थी कि मेरी ऑहसाकी कसौटी और उसका विशाल प्रयोग इस एकताके सिलसिलमें ही होगा। आज भी मेरी यह राय कायम है। ईश्वर प्रतिक्षण मुझे कसौटी पर कस रहा है।

इस प्रकारके विचार लेकर मैं वस्वईके वंदरगाह पर उतरा था, इसलिए वहां मुझे इन दोनों भाइयोंसे मिलना अच्छा लगा। हमारा स्नेह वढ़ता गया।

अलीभाइयोंको छुड़ानेके लिए मैंने सरकारके साथ पत्र-व्यवहार शुरू किया। उसके निमित्तसे मैंने उन भाइयोंकी खिलाफत-संबंधी हलचलका अध्ययन किया। मैंने अनुभव किया कि अगर मैं मुसलमानोंका सच्चा मित्र बनना चाहता हूं, तो मुझे अलीभाइयोंको छुड़ानेमें और खिलाफतके प्रश्नको न्यायपूर्वक सुलझानेमें पूरी मदद करनी चाहिये। मेरे लिए खिलाफतका सवाल सरल था। मुझे उसके स्वतंत्र गुण-दोष देखनेकी जरूरत न थी। मुझे यह लगा कि अगर उसके संबंधमें मुसलमानोंकी मांग नीति-विरुद्ध न हो,

तो मुझे उनकी मदद करनी चाहिये। मुझको खिलाफत-संवंधी मांग नीति-विरुद्ध नहीं प्रतीत हुई; विल्क ब्रिटेनके प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्जने इसी मांगको कवूल किया था। इसलिए मुझे तो सिर्फ उनसे उनका बचन पलवानेका ही प्रयत्न करना था।

मैंने खिलाफतके मामलेमें मुसलमानोंका साथ दिया, इसिलए इस संबंधमें मित्रों और आलोचकोंने मेरी काफी आलोचना की है। उन सब पर विचार करनेके बाद जो राय मैंने बनाई और जो मदद दो तथा दिलाई उसके बारेमें मुझे कोई पश्चात्ताप नहीं है।

### १२४. रंगरूटोंकी भरती

मैं सभामें हाजिर हुआ। वाइसरॉयकी तीव्र इच्छा थी कि मैं सिपा-हियोंकी मददवाले प्रस्तावका समर्थन करूं। मैंने हिन्दी-हिन्दुस्तानीमें बोलनेकी इजाजत चाही। वाइसरॉयने इजाजत दी, किन्तु साथ ही अंग्रेजीमें भी बोलनेको कहा। मैंने वहां जो कहा सो इतना ही था—"मुझे अपनी जिम्मेदारीका पूरा खयाल है, और उस जिम्मेदारीको समझते हुए भी मैं इस प्रस्तावका समर्थन करता हूं।"

हिन्दुस्तानोमें वोलनके लिए मुझे बहुतोंने घन्यवाद दिया। वे कहते थे कि इबरके जमानेमें वाइसराँयकी सभामें हिन्दुस्तानीमें वोलनेका यह पहला ही उदाहरण है। धन्यवादकी और पहले उदाहरणकी वात सुनकर मुझे दुःख हुआ। मैं शरमाया। अपने ही देशमें, देशसे संबंध रखनेबाले कामकी सभामें देशकी भाषाका वहिष्कार अथवा उसकी अवगणना कितने दुःखकी वात थी!

मुझे रंगरूटोंकी भरती करनी थी। इसकी याचना मैं खेड़ामें न कर्ल तो और कहां करूं? साथियोंमें से कुछके गले वात तुरंत उतरी नहीं। जिनके गले उतरी उन्होंने कार्यकी सफलताके वारेमें शंका प्रकट की। जिन लोगोंमें से भरती करनी थी उन लोगोंमें सरकारके प्रति किसी प्रकारकी मुहब्बत न थी। सरकारके अफसरोंका उन्हें जो कड़वा अनुभव हुआ था, वह अभी ताजा ही था।

फिल भी सब इस पक्षमें थे कि काम शुरू कर दिया जाय। शुरू करते ही मेरी आंख खुली। मेरा आशावाद भी कुछ शिधिल पड़ा।

घीरे-बीरे हमारे सतत कार्यका प्रभाव लोगों पर पड़ने लगा था। नाम भी काफी संख्यामें दर्ज होने लगे थे और हम यह मानने लगे पे कि अगर पहली टुकड़ी निकल पड़, तो दूसरोंके लिए रास्ता खुल जायगा।

## १२५. मौतके विछौने पर

रंगरूटोंकी भरती करते-करते मेरा शरीर काफी क्षीण हो गया। उन दिनों मेरे आहारमें मुख्यतः सिकी हुई और कुटी हुई मूंगफली, उसके साथ योड़ा गुड़, केले वगैरा फल और दो तीन नीवूका पानी, इतनी चीजें रहा करती थीं। मैं यह जानता था कि अधिक मात्रामें खानेसे मूंगफली नुकसान करती है। फिर भी वह अधिक खाई गई। उसके कारण पेटमें सहज ऐंठन रहने लगी। मुझे यह ऐंठन वहुत ध्यान देने योग्य प्रतीत न हुई। रात आश्रम पहुंचा। उन दिनों मैं दवा वगैरा क्वचित् ही लेता था। विश्वास यह था कि एक वारका खाना छोड़ देनेसे दर्द मिट जायगा। दूसरे दिन सबेरे कुछ भी न खाया था, इसलिए यह दर्द लगभग वन्द हो चुका था।

उस दिन कोई त्यौहार था। मैंने कस्तूरवाईसे कह दिया था कि मैं दोपहरको भी नहीं खाऊंगा। लेकिन उसने मुझे ललवाया और मैं लालवमें फंस गया। मेरे लिए तेलमें भुने हुए गेहूंकी लपसी बनाई थी और खासकर मेरे ही लिए पूरे मूंग भी रख छोड़े थे। मैं स्वादके वश होकर ढीला पड़ा। फिर भी इच्छा तो यह रखी थी कि कस्तूरवाईको खुश करनेके लिए थोड़ा खा लूंगा, स्वाद भी ले लूंगा और शरीरकी रक्षा भी कर लूंगा। लेकिन जब खाने बैठा तो थोड़ा खानेके बदले पेट भर कर खा गया। इस प्रकार स्वाद तो पूरा किया, पर साथ ही मैंने यमराजको न्योता भी भेज दिया। खानेके बाद एक घण्टा भी न बीता कि जोरकी ऐंठन शुरू हो गई।

रात नड़ियाद तो वापस जाना ही था।

हम निड़ियाद पहुंचे। वहांसे अनाथाश्रम तक जाना था, जो आय मीलसे कुछ कम ही दूर था। लेकिन उस दिन यह दूरी दस मीलके बरावर मालूम हुई। मैं वड़ी मुश्किलसे घर पहुंचा। लेकिन पेटका दर्द बढ़ता हो जाता था। १५-१५ मिनटसे पाखानेकी हाजत मालूम होती थी। आखिर में हारा। मैंने अपनी असहा वेदना प्रकट की और विछीना पकड़ा। चिन्तातुर होकर साथियोंने मुझे चारों ओरसे घेर लिया। उन्होंने मुझे अपने प्रेमसे नहलाया। मेरे हठका पार न था। डॉक्टरोंको बुलानेसे मैंने इनकार कर दिया। दवा तो लेनी ही न थी; सोचा, किये हुए पापकी सजा भोगूंगा। खाना म वन्द कर ही चुका था और शुरूके दिनोंमें तो मैंने फलका रस भी न लिया।

आज तक जिस शरीरको मैं पत्थरके समान मानता था, वह अब गीलो मिट्टी-जैसा वन गया। शक्ति कीण हो गई। अतिशय परिश्रमके कारण बुखार था गया और वहोशी भी आई। मित्र अविक घवराये। सेठ अंवालाल और उनकी घर्मपत्नी दोनों निड्याद आये। साधियोंसे चर्ची करनेके वाद वे अत्यंत सावधानीके साथ मुझे मिरजापुरवाले अपने वंगले पर ले गये। इतनी वात तो मैं अवश्य कह सकता हूं कि अपनी वीमारीमें मुझे जो निर्मल और निष्काम सेवा प्राप्त हुई, उससे अधिक सेवा कोई पा नहीं सकता। मुझे हलका बुखार रहने लगा। मनमें एक विचार यह भी आया कि शायद मैं विछौनेसे उठ न सकूंगा। सेठके वंगलेमें प्रेमसे घिरा होने पर भी मैं अशांत हो उठा और मैंने उनसे प्रार्थना की कि वे मुझे आश्रम ले चलें।

मैं अभी आश्रममें पीड़ा भोग ही रहा था कि इतनेमें वल्लभभाई समाचार लागे कि जर्मनी पूरी तरह हार चुका है और किमश्नरने कहलवाया है कि रंगरूट भरती करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर मैं भरतीकी चिन्तासे मुक्त हुआ और इससे मुझे शान्ति मिली।

उन दिनों मैं जलका उपचार करता या और उससे शरीर टिका हुआ या। पीड़ा शांत हुई थीं, किन्तु शरीर किसी भी उपायसे पुष्ट नहीं हो रहा था। दो-तीन मित्रोंने सलाह दो कि दूव लेनेमें आपित हो, तो मांसका शोरवा लेना चाहिये। एकने अण्डे लेनेकी सिफारिश की। लेकिन मैं इनमें से किसी भी सलाहको स्वीकार न कर सका। जिस धर्मका आचरण मैंने अपने पुत्रोंके लिए किया, स्त्रीके लिए किया, स्त्रीके लिए किया, स्त्रीके तरा ?

इस प्रकार मुझे अपनी इस वहुत लम्बी और जीवनकी सबसे पहली वड़ी वीमारीमें धर्मका निरीक्षण करने और उसको कसीटी पर चढ़ानेका अलम्य लाम मिला। एक रातको तो मैंने वचनेकी विलकुल आशा छोड़ दी थी। मुझे ऐसा भास हुआ कि अब मृत्यु समीप ही है। डाँ० कानूगाने नाड़ी देखी और कहा — "मैं खुद तो मरनेके कोई चिह्न देख नहीं रहा हूं। नाड़ी साफ है। केवल कमजोरीके कारण आपके मनमें घवराहट है।" लेकिन मेरा मन न माना। रात किसी तरह वीती, किन्तु उस रात म शायद ही सो सका होऊंगा।

सवेरा हुआ। मीत न आई। फिर भी उस समय मैं जीनेकी आधा न बांघ सका और यह समझकर कि मृत्यु समीप है, जितनी देर वन सका उतनी देर तक साथियोंसे गीतापाठ मुननेमें लगा रहा। कामकाल करनेकी कोई शक्ति रही नहीं थी। थोड़ी बात करनेसे दिमाग थक जाता था। इस कारण जीनेमें कोई रस न रहा। जीनेके लिए जीना मुझे कभी पसन्द ही नहीं पड़ा।

मैं मौतकी राह देखता बैठा था, इतनेमें डॉ॰ तलबलकर एक विचित्र प्राणीको लेकर आये। वे मेरे समान 'चक्रम' हैं, सो तो मैं उन्हें देखते ही समझ सका था। वे वरफके उपचारके वड़े हिमायती हैं। मेरी वीमारीकी वात सुनकर जिस दिन वे मुझ पर अपने वरफके उपचारको आजमानेके लिए आये, तबसे हम उन्हें 'आइस डॉक्टर' के उपनामसे पहचानते हैं। उनकी खोजें योग्य हों चाहे अयोग्य, मैंने उन्हें अपने शरीर पर प्रयोग करने दिये। मुझे वाह्य उपचारोंसे स्वस्य होना अच्छा लगता था, सो भी वरफके यानी पानीके। अतएव उन्होंने मेरे सारे शरीर पर वरफ घिसना शुरू किया। इस इलाजसे जितने परिणामकी आशा वे लगाये हुए थे, उतना परिणाम तो मेरे संवंघमें नहीं निकला। फिर भी मैं जो रोज मीतकी वाट देखा करता था, उसके वदले अव कुछ जीनेकी आशा रखने लगा। कुछ उत्साह पैदा हुआ। मनके उत्साहके साथ मैंने शरीरमें भी उत्साहका अनुभव किया।

### १२६. रौलेट एक्ट और मेरा धर्म-संकट

मित्रोंकी सलाह मानकर मैं माथेरान गया। पेचिशके कारण गुदाहार इतना नाजुक हो गया था कि साधारण स्वर्श भी सहा न जाता था; और उसमें दरारें पड़ गई थीं, जिससे मलत्यागके समय बहुत वेदना होती थी। एक हफ्तेमें माथेरानसे मैं वापस लौटा। मेरी तवीयतकी हिफाजतका जिम्मा शंकरलाल वैंकरने अपने हाथमें लिया था। उन्होंने डॉ॰ दलालसे सलाह लेनेका आग्रह किया। डॉक्टर दलाल आये। वे वोले:

"जब तक आप दूध न लेंगे, मैं आपके शरीरको फिरसे हृष्टपुष्ट न वना सकूंगा। आपको लोहे और 'आर्सेनिक' की पिचकारी लेनी चाहिये।"

मैंने जवाव दिया — "पिचकारी लगाइये, लेकिन दूध मैं न लूंगा।"

"द्वके संबंधमें आपकी प्रतिज्ञा क्या है?"

"यह जानकर कि गाय-मैस पर फूंकेकी किया की जाती है, मुझे दूधसे नफरत हो गई है। और यह तो मैं सदासे मानता रहा हूं कि दूध मनुष्यका आहार नहीं है। इसलिए मैंने दूध छोड़ दिया है।"

यह सुनकर कस्तूरवाई, जो खटियाके पास ही खड़ी थी, बोल उठी --

"तव वकरीका दूष तो ले सकते हैं।"

डॉक्टर वीचमें ही बोले — "आप वकरीका दूघ लें, तो मेरा काम वन जाय।"

मैं गिरा। सत्याग्रहकी लड़ाईके मोहने मेरे अन्दर जीनेका लोभ पैदा कर दिया; मैंने प्रतिज्ञाके अक्षरार्थका पालन करके संतोप माना और उसकी आत्माका हनन किया। सत्यके पुजारीने सत्याग्रहकी लड़ाईके लिए जीनेकी इच्छा रखकर अपने सत्यको लांछित किया।

मेरे इस कार्यका डंक अभी तक साफ नहीं हुआ है। अहिंसाकी दृष्टिसे आज वकरीका दूध मुझे नहीं अखरता। वह अखरता है सत्यकी दृष्टिसे। मुझे ऐसा भास होता है कि मैं अहिंसाको जितना पहचान सका हूं, सत्यको उससे अधिक पहचानता हूं। मेरा अनुभव यह है कि अगर मैं सत्यको छोड़ दूं, तो अहिंसाको भारी गुत्थियां मैं कभी सुलझा ही नहीं सकता। मुझे हर दिन यह वात खटकती रहती है कि मने बतकी आत्माका — भावार्यका हनन किया है। यह जानते हुए भी मैं यह न जान सका कि अपने बतके प्रति मेरा क्या धर्म है, अथवा यह कहिये कि मुझमें उसे पालनेकी हिम्मत नहीं है। दोनों वातें एक ही हैं, क्योंकि शंकाके मूलमें श्रद्धाका अभाव रहता है।

वकरीका दूध शुरू करनेके कुछ दिन वाद डाँ० दलालने गुदाद्वारकी दरारोंका ऑपरेशन किया और वह वहुत सफल हुआ।

विछीना छोड़कर उठनेकी कुछ आज्ञा वंध रही थी और मैं अखबार वंगैरा पढ़ने लगा ही था कि इतनेमें रीलेट कमेटीकी रिपोर्ट मेरे हाथमें आई। उसकी सिफारिशें पढ़कर मैं चींका। भाई उमर सोबानी और शंकरलाल वैंकरने चाहा कि कोई निश्चित कदम उठाना चाहिये। एकाथ महीनेमें मैं अहमदाबाद गया। मैंने वल्लभभाईसे वातचीत की।

इस वातचीतके परिणामस्वरूप यह निश्चय हुआ कि ऐसे कुछ लोगोंकी एक छोटी सभा बुलाई जाय, जो मेरे संपर्कमें काफी आ चुके हैं।

सभा हुई। उसमें मुश्किलसे कोई बीस लोगोंको बुलाया गया था। प्रतिज्ञा-पत्र तैयार हुआ और जितने लोग हाजिर ये उन सबने उस पर हस्ताक्षर किये। मैंने अखवारोंमें लिखना शुरू किया और शंकरलाल वैंकरने जोरका आन्दोलन चलाया।

सत्याग्रह-सभाकी स्थापना हुई। मैंने देखा कि शिक्षित समाजके और मेरे बीच बहुत मेल नहीं बैठ सकता। सभामें गुजराती भाषाके उपयोगके मेरे आग्रहने और मेरे कुछ दूसरे तरीकोंने उन्हें परेशानीमें डाल दिया। फिर भी बहुतोंने मेरे तरीकेको निवाहनेकी उदारता दिखाई। लेकिन मैंने गुरूमें ही देख लिया कि यह सभा लम्बे समय तक नहीं टिक सकेगी। इसके तिवाय, सत्य और अहिसा पर मैं जो जोर देता था, वह कुछ लोगोंको अग्रिय मालूम हुआ। फिर भी शुरूके दिनोंमें यह नया काम घड़ल्लेके साथ आगे वड़ा।

# १२७. वह अद्भुत दृश्य!

रीलेट विल प्रकाशित हुआ। मैंने वाइसरॉयसे मिलकर उन्हें वहुत मनाया, खानगी पत्र लिखे, सार्वजनिक पत्र भी लिखे। मेंने उन्हें स्पष्ट जता दिया कि सत्याप्रहको छोड़कर मेरे पास दूसरा कोई मार्ग नहीं है। लेकिन सव व्यर्थ हुआ।

मेरा श्रीर कमजोर था, फिर्भी मैंने लंबी यात्राका खत्रा उठाया। मेंने महसूस किया कि मद्राससे आये हुए निमंत्रणको अवश्य स्वीकार करना चाहिये। मद्रास जाने पर पता चला कि उसके मूलमें राजगोपालाचार्य थे। राजगोपालाचार्यके साथ यह मेरा पहला परिचय कहा जा सकता है।

विल कानूनको शकलमें गजटमें छपा। इस खबरके वादकी रातको मैं विचार करते-करते सो गंया। अवनिद्राकी दशा रही होगी। सपनेमें मुझे विचार सुझा। मैंने सबरे ही सबेरे राजगोपालाचायको बुलाया और कहा:

"मुझे रात स्वप्नावस्थामें यह विचार सुझा कि इस कानूनके जवावमें हम सारे देशको हड़ताल करनेकी सूचना हैं। वर्मकार्यको शुद्धिपूर्वक करना ठीक मालूम होता है। अतएव उस दिन सब उपवास करें और काम-धन्या बन्द रखें।" राजगोपालाचार्यको यह सूचना वहुत अच्छी लगी। दूसरे मित्रोंने भी उसका स्त्रागत किया। मैंने एक छोटी-सी विज्ञिप्त तैयार कर ली। पहले १९१९ के मार्चकी ३० वीं तारीख रखी गई थी। वादमें छठी अप्रल रखी

Ţ

63

मुझे हायमें देनेके व

मुः गमा। मुझ और सायमे

गई। चूंकि काम तुरन्त करना जरूरी समझा गया था, अतएव तैयारीके लिए लम्बी मुद्दत दैनेका समय ही न था। लेकिन न जाने कैसे सारी व्यवस्था हो गई। समूचे हिन्दुस्तानमें —

शहरोंमें और गांवोंमें — हड़ताल हुई। वह दृश्य भव्य थी।

# १२८. वह सप्ताह!- १

्रदिल्लीमें ३० मार्चके दिन ही हड़ताल मनाई गई थी। जैसी हड़ताल उस दिन रही वैसी पहले कभी रही ही न थी। हिन्दू और मुसलमान दोनों एकदिल होने लगे थे। श्रद्धानन्दजीको जुमा मसजिदमें बुलाया गया था। सत्ताथारी यह सब सहन न कर सके। दिल्लीमें दमन-नीति गुरू हुई। श्रद्धा-नन्दजीने मुझे दिल्ली वुलाया। जो हाल दिल्लीका या वहीं हाल लाहीर और अमृतसरका भी रहा। डॉ॰ सत्यपाल और किचलूके तार थे कि मुझे वहां तुरन्त पहुंचना चाहिये।

६ अप्रैलके दिन बम्बईमें सबेरे-सबेरे हजारों लोग चीपाटी पर स्नान करने गये और वहांते ठाकुरद्वार जानेके लिए जुलूस रवाना हुआ। इस जुलूसमें से मुसलमान भाई हमें एक मसजिदमें ले गये। वहां श्री सरोजिनी-देवीका और मेरा भाषण कराया।

वम्वईमें संपूर्ण हड़ताल रही।

यहां कानूनके सिवनय-भंगकी तैयारी कर रखी थी। सरकारने मेरी 'हिन्द स्वराज्य' और 'सर्वोदय' नामक जिन पुस्तकों का प्रकाशन रोक दिया था, उन्हें छगाना-वेचना सबसे आसान सिवनय-भंग मालूम हुआ। इसिलए ये पुस्तकों छगाई गई और शामको उपवास छूटने वाद और चीपाटीकी जंगी सभाके विसर्जित होने पर इन्हें वेचनेका प्रवन्य किया गया।

शामको बहुतसे स्वयंसेवक ये पुस्तकें वेचनेके लिए निकल पड़े। एक मोटरमें मैं निकला। अपनी जेवमें जो था सो सब देकर कितावें खरीदनेवाले बहुतेरे निकल आये। लोगोंको समझा दिया गया था कि खरीदनेवालेको भी जेल जानेका खतरा उठाना पड़ सकता है। लेकिन कुछ समयके लिए लोगोंने जेलका भय छोड़ दिया था।

७ तारी सको पता चला कि जिन कितावों के वेचने पर सरकारने रोक लगायी थी, सरकारकी दृष्टिसे वे वेची नहीं गई हैं। सरकारकी ओरसे यह कहा गया था कि नई आवृत्ति छपाने-वेचने और खरीदनेमें कोई गुनाह नहीं है। यह खबर सुनकर लोग निराश हुए।

उस दिन सर्वेरे लोगोंको चौपाटी पर स्वदेशी-त्रत और हिन्दू-मुस्लिम-एकताका व्रत लेनेके लिए इकट्ठा होना था। पर वहुत थोड़े लोग इकट्ठे हुए थे। मैं उसी समयसे यह अनुभव करता रहा हूं कि धूम-धड़कके काम और धीमे रचनात्मक कामके वीच क्या भेद है और लोगोंमें पहले कामके प्रति पक्षपात और दूसरेके प्रति अरुचि क्यों है।

७ अप्रैलकी शामको मैं दिल्ली-अमृतसर जानेके लिए रवाना हुआ। ८ अप्रैलको मथुरा पहुंचने पर कुछ ऐसी भनक कान तक आई कि शायद मुझे गिरफ्तार करेंगे। पलवल स्टेशन आनेसे पहले पुलिस अधिकारीने मेरे हाथमें हुक्म रखा कि मुझे पंजावकी सरहदमें दाखिल नहीं होना चाहिये। हुक्म देनेके बाद पुलिसने मुझे उत्तर जानेको कहा। मैंने उत्तरनेसे इनकार किया।

मुझे पलवल स्टेशन पर उतार लिया गया और पुलिसके ह्वाले किया गया। मुझे दिल्लीसे आनेवाली किसी ट्रेनसे तीसरे दर्जेके डिव्वेमें बैठाया गया और साथमें पुलिसका दल भी बैठा। मथुरा पहुंचने पर मुझे पुलिसकी बारकमें ले गये। सुवह चार वजे मुझे जगाया गया और वम्वईकी कोई मालगाड़ी जा रहीं थीं उसमें वैठाया गया। दोपहरको मुझे सवाई माधोपुर पर उतारा गया। वहां मुझे वम्बईकी डाकगाड़ीमें पहले दर्जमें सवार कराया गया। अभी तक में मामूली कैदी था। अब 'जेण्टलमैन कैदी' माना जाने लगा।

सूरत पहुंचने पर किसी दूसरे अधिकारीने मुझे अपने कब्जेमें लिया। उसने मुझसे रास्तेमें कहा — "आप रिहा कर दिये गये हैं। लेकिन आपके लिए में ट्रेनको मरीन लाइन्स स्टेशनके पास रुकवाऊंगा; आप वहां उतरेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।"

मैं मरीन लाइन्स पर उतरा। वहां किसी परिचितकी घोड़ागाड़ी दिखाई पड़ी। वे मुझे रेवाशंकर झवेरीके घर छोड़ आये। उन्होंने मुझे खवर दी—"लोग गुस्सा हो उठे हैं और पागल वन गये हैं। पायवूनीके पास उपद्रवका डर है।"

उमर सोवानी और अनस्यावहन दोनों मोट्रमें आये और मुझे पाय-धूनी ले गये। लोगोंने मुझे देखा और वे हर्षसे उन्मत्त हो उठे। अब जुलूस तैयार हुआ।

जुलूसको कॉफर्ड मार्केटकी ओर जानेसे रोकनेके लिए घुड़सवारोंकी एक टुकड़ी सामनेसे आ पहुंची। लोगोंने पुलिसकी पांतको चीरकर आगे बढ़नेके लिए जोर लगाया। वहां ऐसी स्थिति न थी कि मेरी आवाज सुनाई पड़े। घुड़सवारोंकी टुकड़ीके अफसरने भीड़को तितर-वितर करनेका हुक्म दिया, और अपने भालोंको घुमाते हुए इस टुकड़ीने एकदम घोड़े दौड़ाने चुक कर दिये। लोगोंकी भीड़में दरार पड़ी। भगदड़ मच गई। कोई कुचल गये, कोई घायल हुए। सारा दृश्य भयंकर प्रतीत हुआ। घुड़सवार और जनता दोनों पागल-जैसे लगे।

लोग विखर गये। हमारी मोटर आगे वढ़ी और मैं पुलिसके व्यवहारके संवंधमें कमिश्नरसे शिकायत करनेके लिए उत्तर गया।

मैंने कमिश्नरसे उस दृश्यका वर्णन किया, जिसे मैं अभी-अभी देखकर आया था। उन्होंने संक्षेपमें ज्वाव दिया — "में नहीं चाहता था कि जुलूस फोर्टकी ओर जाय। वहां जाने पर उपद्रव हुए विना न रहता।"

मैंने कहा — "लेकिन मेरा खयाल यह है कि घुड़सवारोंकी टुकड़ी भेजनेकी कोई जरूरत न थी।"

"आप इसे नहीं जान सकते। आपकी शिक्षाका लोगों पर क्या असर हुआ है, इसका पता आपकी अपेक्षा हम पुलिसवालोंको अधिक रहता है। में आपसे कहता हूं कि लोग आपके कब्जमें भी नहीं रहेंगे। वे कानूनको तोड़नेकी बात तो झट् समझ जायेंगे, लेकिन शांतिकी बात समझना उनकी शक्तिसे परे हैं। आपके हेतु अच्छे हैं, लेकिन लोग उन्हें समझेंगे नहीं।"

मैंने जवाव दिया — "किन्तु आपके और मेरे वीच जो भेद है, सो इसी नातमें है। मैं कहता हूं कि लोग स्वभावसे लड़ाकू नहीं, विलक शांतिप्रिय हैं।"

हम दलीलमें उतरे। आखिर साहवने कहा — "अच्छी बात है। अगर ापको विश्वास हो जाय कि लोग आपकी शिक्षाको समझे नहीं है तो आप क्या करेंगे?"

मैंने जवाब दिया — "यदि मुझे इसकी प्रतीति हो जाये, तो मैं इस लड़ाईको मुलतवी कर दूंगा।"

"अगर आप धैर्यसे काम लेंगे, तो आपको अधिक पता चलेगा। आप जानते हैं, अहमदाबादमें क्या हो रहा है? अमृतसरमें क्या हुआ है? इस सारे उपद्रवकी जिम्मेदारी आपके सिर है।"

मैंने कहा — "मुझे जहां अपनी जिम्मेदारी महसूस होगी, वहां मैं उसे अपने अपर लिये विना रहूंगा नहीं। यदि अह्मदावाद्में लोग कुछ भी करते हैं, तो मुझे आक्चर्य और दुःख होगा। अमृतत्तरके वारेमें मैं कुछ नहीं जानता। वहां तो मैं कभी गया ही नहीं। यदि पंजाबकी सरकारने मुझे वहां जानेसे रोका न होता, तो मैं शांतिरक्षामें वहुत मदद कर सकता था।"

इस तरह हमारी वातचीत होती रही। मैं यह कहकर विदा हुआ कि चौपाटी पर सभा करने और लोगोंको शांति रखनेके लिए समझानेका मेरा इरादा है। चौपाटी पर सभा हुई।

मैं अहमदावाद गया। वहां तो मार्शल लाँ शुरू हो चुका था। लोगोंमें भय फैला हुआ था। लोगोंने जैसा किया वैसा पाया और उसका व्याज भी उन्हें मिला।

मुझे किमश्नरके पास ले जानेके लिए एक आदमी स्टेशन पर हाजिर था। मैं उनके पास गया। वे वहुत गुस्सेमें थे। मैंने उन्हें शांतिसे जवाव दिया। यह भी सुझाया कि मार्शल लॉकी आवश्यकता नहीं है। और फिरसे शांति स्थापित करनेके लिए जो उपाय करने चाहिये, सो करनेकी अपनी तैयारी वताई। मैंने आम सभा वलानेकी मांग की। उन्हें यह वात अच्छी लगी। मैंने सभा की। लोगोंको उनके दोष दिखानेका प्रयत्न किया। प्रायिचत्तके रूपमें मैंने तीन दिनके उपवास किये और लोगोंको सलाह दी कि वे एक दिनका उपवास करें। जिन्होंने खून वगैरामें हिस्सा लिया हो, उन्हें सुझाया कि वे अपना गुनाह कवूल कर लें।

जिस प्रकार मैंने लोगोंको सुझाया कि वे अपना गुनाह कबूल कर लें, उसी प्रकार सरकारको भी गुनाह माफ करनेकी सलाह दी। दोनोंमें से किसी एकने भी मेरी यह बात न सुनी। न लोगोंने अपने दोप स्वीकार किये, न सरकारने किसीको माफ किया।

मैंने निश्चय कर लिया कि जब तक लोग शांतिका पाठ न सीखें, तब तक सत्याग्रह मुलतबी रखा जाय।

कुछ मित्र नाराज हुए। उनका खयाल यह था कि अगर मैं सब कहीं शांतिकी आशा रखूं और सत्याग्रहकी यही शतं रहे, तो बड़े पैमाने पर सत्याग्रह चल ही नहीं सकेगा। मैंने अपना मतभेद प्रकट किया। जिन लोगोंमें काम किया है, जिनके द्वारा सत्याग्रह करनेकी आशा रखी जाती है, वे यदि शांतिका पालन न करें, तो सत्याग्रह चल ही नहीं सकता। मेरी दलील यह थी कि सत्याग्रही नेताओंको इस प्रकारकी मर्यादित शांति बनाय रखनेकी शक्ति प्राप्त करनी चाहिये। अपने इन विचारोंको मैं आज भी वदल नहीं सका हूं।

# १३०. 'पहाड़-सी भूल'

अहमदावादकी सभाके वाद मैं तुरन्त ही निष्ट्रियाद गया। 'पहाड़-सी भूल' नामक शब्द-प्रयोग मैंने पहली वार निष्ट्रियादमें किया। मैं जिस सभामें भाषण कर रहा था, उसमें मुझे अचानक यह खयाल आया कि खेड़ा जिलेके लोगोंको और ऐसे दूसरे लोगोंको कानूनका सिवनय-भंग करनेके लिए निमंत्रित करनेमें मैंने जल्दबाजीकी भूल की थी, और वह भूल मुझे पहाड़-सी प्रतीत हुई।

इस प्रकार अपनी भूल कवूल करनेके लिए मेरी काफी हंसी उड़ाई गई, फिर भी अपनी इस स्वीकृतिके लिए मुझे कभी पश्चात्ताप नहीं हुआ।

जव हम दूसरोंके गज वरावर दोपोंको रजवत् मानकर देखते हैं और अपने रजवत् प्रतात् होनेवाले दोषोंको पहाड़ जैसा देखना सीखते हैं, तभी हमें अपने और पराये दोपोंका ठीक-ठीक अंदाज ही पाता है। सत्याग्रही वननेकी इच्छा १७७ रखनेवालेको तो इस सावारण नियमका पालन बहुत अधिक सूक्ष्मताके साथ करना चाहिये।

थव हम यह देखें कि पहाड़-सी लगनेवाली वह भूल क्या थी। कानूनका त्रविनय-भंग उन्हीं छोगोंके द्वारा किया जा सकता है, जिन्होंने विनयपूर्वक और वेच्छासे कानूनकी कृद्र की हो। अधिकतर तो हम कानूनका पालन इसलिए रते हैं कि उसे तोड़ने पर जो सजा होती है उससे हम डरते हैं। यह बात त कानून पर विशेष रूपसे घटित होती है, जिसमें नीति-अनीतिका प्रश्न नहीं ा। कानून हो चाहे न हो, फिर भी जो लोग भले माने जाते हैं, वे एका-एक कभी चौरी नहीं करते। लेकिन जब बाइसिकल पर वत्ती जलानेके नियमका पालन करनेकी कोई सलाह-भर देता है, तो भले आदमी भी उसका पालन करने लिए तुरन्त तैयार नहीं होते; किन्तु जब उसे कानूनमें स्थान मिलता है, तो दण्डकी असुविवासे वचनके लिए ही वे वाइसिकल पर वत्ती जलाते हैं। इस प्रकारका नियम-पालन स्वेच्छासे किया हुआ नहीं कहा जा सकता।

लेकिन सत्याप्रही समाजके जिन कानूनोंकी कद्र करेगा, उनकी वह सोच-समझकर, स्वेच्छासे और कद्र करना धर्म है ऐसा मानकर कद्र करेगा। जिसने इस प्रकार समाजके नियमोंका विचारपूर्वक पालन किया है, उसीको समाजके नियमोंमें नीति-अनीतिका भेद करनेकी शक्ति प्राप्त होती है और उसीको सीमित परिस्थितियोंमें अमुक नियमोंको तोड़नेका अधिकार प्राप्त होता

है। लोगोंके इस तरहका अधिकार प्राप्त करनेसे पहले मैंने उन्हें सविनय-भंगके लिए निमंत्रित किया, अपनी यह भूल मुझे पहाड़-सी लगी।

यह तो सहज ही समझमें आ सकता है कि इस प्रकारको आदश स्थित तक हजारों या लाखों लोग नहीं पहुंच सकते। किन्तु यदि वात एसी है तो कानूनकी सिनम्य अवज्ञा करानेसे पहले शुद्ध स्वयंसेवकोंका एक ऐसा दल खड़ा होना चाहिये, जो लोगोंको ये सारी वातें समझाये और प्रतिक्षण जनका मार्गदर्शन करे; और ऐसे दलको सिवनय अवज्ञाका तथा उसको मर्यादाका पूरा-पूरा ज्ञान होना चाहिये।

इन विचारोंसे भरा हुआ में वस्वई पहुंचा और सत्याग्रह-सभाके जिस्में मेंने सत्याग्रही स्वयंसेवकोंका एक दल खड़ा किया। लोगोंको सिवनय अवज्ञाका मर्म समझानेके लिए जिस तालीमकी जरूरत थी, वह इस दलके जरिये देनी शुरू की और इस चीजको समझानेवाली पत्रिकायें निकाली। सं. आ-१२

यह काम शुरू तो हुआ, लेकिन मैंने देखा कि मैं इसमें वहुत दिल-चस्पी पैदा न कर सका। स्वयंसेवकोंकी भीड़ इकर्ठी न हुई। जिन्होंने अपने नाम दर्ज कराये थे, वे भी दृढ़ वननेके वदले खिसकने लगे। मैं समझ गया कि सविनय-भंगकी गाड़ी जितना सोचा था उससे धीमी चलेगी।

# १३१. 'नवजीवन' और 'यंग इंडिया'

सरकारी दमन-नीति पूरे जोरके साथ चल रही थी। पंजावमें उसके प्रभावका साक्षात्कार हुआ। वहां फौजी कानून यानी मनमानी शुरू हो गई।

मुझ पर दवाव पड़ने लगा कि मैं जैसे भी वने, पंजाव पहुंचूं। मैंने वाइसरॉयको पत्र लिखे, तार भेजे, लेकिन पंजाव जानेकी इजाजत न मिली। विना इजाजतके जाने पर मैं अन्दर नहीं जा सकता था; सिवनय अवज्ञा करनेका संतोप-मात्र मिल सकता था। मैंने अनुभव किया कि निपेधाज्ञाका अनादर करके प्रवेश करूंगा, तो वह विनयपूर्ण अनादर न माना जायगा। मेरे द्वारा की गई कानूनकी अवज्ञा जलतेमें घी डालने जैसी सिद्ध होगी। पंजावमें प्रवेश करनेकी सलाहको मैंने सहसा माना नहीं। मेरे लिए यह निर्णय एक कड़वा घूंट था।

इतनेमें लोगोंको सोता छोड़कर सरकार मि॰ हॉर्निमैनको चुरा ले गई। फलतः 'कॉनिकल' के व्यवस्थापकोंने उसे चलानेका वोझ मुझ पर डाला। लेकिन मुझे यह जिम्मेदारी लम्बे समय तक उठानी न पड़ी। सर-कारकी मेहरवानीसे वह बन्द हो गया।

जो लोग 'कॉनिकल' की व्यवस्थाके कर्तावर्ता ये, उन्होंके हाथमें 'यंग इंडिया' की व्यवस्था भी थी। उन्होंने मुझे सुझाया कि मैं 'यंग इण्डिया' की जिम्मेदारी अपने सिर लूं। सत्याग्रहका रहस्य समझानेका उत्साह मुझमें था ही। इसलिए मैंने मित्रोंका यह सुझाव मान लिया।

लेकिन अंग्रेजीके द्वारा जनताको सत्याग्रहकी तालीम कैसे दी जा सकती थी? मेरे कार्यका मुख्य क्षेत्र गुजरातमें था। उक्त मित्रोंने 'नवजीवन' मेरे हवाले किया और उसे मासिकके वदले साप्ताहिक वनाया।

इन पत्रोंके जरिये मैंने जनताको यथाशक्ति सत्याग्रहकी तालीम देना शुरू किया। इनमें विज्ञापन न लेनेका मेरा आग्रह शुरूसे ही था। मैं मानता हूं कि इससे कोई हानि नहीं हुई और इस प्रथाके कारण दोनों पत्रोंके विचार-स्वातंत्र्यकी रक्षा करनेमें बहुत मदद मिली। इन पत्रों द्वारा मैं अपनी शांति प्राप्त कर सका। क्योंकि यद्यपि मैं सविनय अवज्ञाको तुरंत ही शुरू न कर पाया, फिर भी मैं अपने विचार स्वतंत्रतापूर्वक प्रकट कर सका।

#### १३२. पंजावमें

में पंजाव जानेके लिए अवीर हो रहा था। लेकिन मेरा जाना आगे आगे टलता जाता था। वाइसरॉय लिखाते रहते थे कि 'अभी जरा देर है।' आखिर जवाब आया — 'आप अमुक तारीखको जा सकते हैं।' बहुत करके तारीख १७ अक्तूवर थी।

मैं लाहीर पहुंचा। स्टेशन पर लोगोंका समुदाय इस कदर इकट्ठा हुआ था, मानो वरसोंके वियोगके वाद कोई प्रियजन आ रहा हो और सगे-सम्बन्धी उससे मिलने आये हों। लोग हर्पोन्मत्त हो गये थे।

वहुतेरे पंजावी नेता जेलमें थे, अतएव मुख्य नेताओंका स्थान पंडित मालवीयजी, पंडित मोतीलालजी और स्वामी श्रद्धानन्दजीने लिया था। इन नेताओंने और दूसरे स्थानीय नेताओंने मुझे फौरन ही अपना बना लिया। कहीं भी मैं किसीको अपरिचित-सा नहीं लगा।

हम सबने सर्व-सम्मितिसे निश्चय किया कि हण्टर-कमेटीके सामने गवाही न दी जाय और यह तय किया कि लोगोंकी बारसे वर्यात् कांग्रेसकी बारसे एक कमेटी वननी चाहिये। पंडित मालवीयजीने यह कमेटी नियुवत की। कमेटीकी व्यवस्थाका वोझ सहज ही मुझ पर आ पड़ा था; और चूंकि अधिक-से-अधिक गांवोंकी जांचका काम मेरे हिस्से आया था, इसलिए मझे पंजाब और पंजाबके गांव देखनेका अलम्य लाभ मिला।

लंगों पर हाये गये जुल्मोंकी जांच करते समय में जैसे-जैसे गहरा पैठने लगा, वैसे-वैसे सरकारी अराजकताकी, अधिकारियोंकी नादिरशाही और निरंकुशताकी अपनी कल्पनासे परेकी वातें सुनकर मुझे आश्चयं हुआ और मैंने दुःखका अनुभव किया। जिस पंजावसे सरकारको अधिक-से-अधिक सिपाही मिलते हैं, उस पंजावमें लोग इतना ज्यादा जुल्म कैसे सहन कर सके, यह वात मुझे उस समय भी आश्चर्यजनक मालूम हुई यो और आज भी मालूम होती है।

इस कमेटीकी रिपोर्ट तैयार करनेका काम भी मुझे सीपा गया था। इस रिपोर्टके वारेमें मैं इतना कह सकता हूं कि उसमें जान-बूझकर एक भी जगह अतिशयोक्ति नहीं हुई है। जहां तक मैं जानता हूं, उसकी एक भी वात आज तक झूठ सावित नहीं हुई है।

#### १३३. खिलाफतके बदले गोरक्षा?

कांग्रेसकी ओरसे पंजावकी डायरशाहीकी जांच हो रही थी। उन्हीं दिनों मेरे हाथमें एक सार्वजनिक निमंत्रण पड़ा। यह निमंत्रण दिल्लीमें हिन्दू-मुसलमानोंकी एक मिली-जुली सभामें हाजिर रहनेका था, जिसमें खिलाफतके सिलिसिलेमें पैदा हुई हालत पर विचार करना था और यह तय करना था कि मुलहके उत्सवमें सम्मिलित हुआ जाय या नहीं। यह सभा नवम्बर महीनेमें थी।

मैं सभामें हाजिर रहा। सभाके सामने खिलाफतके प्रश्नके साथ गो-रक्षाका प्रश्न भी था। मेरी दलील यह थी कि दोनों प्रश्नों पर उनके अपने गुण-दोषकी दृष्टिसे विचार करना चाहिये। यदि खिलाफतके मामलेमें सरकारकी ओरसे अन्याय होता हो, तो हिन्दुओंको मुसलमानोंका साथ देना चाहिये; और इस प्रश्नके साथ गोरक्षाके प्रश्नको नहीं जोड़ना चाहिये। पड़ोसी और एक ही भूमिके निवासी होनेके नाते तथा हिन्दुओंकी भावनाका आदर करनेकी दृष्टिसे मुसलमानोंका स्वतंत्र भावसे गोवघ बन्द करना उनके लिए शोभाकी वात है, उनका फर्ज है; और यह एक स्वतंत्र प्रश्न है। अगर यह फर्ज है और मुसलमान इसे अपना फर्ज समझें, तो हिन्दू खिला-फतके काममें मदद दें या न दें, तो भी मुसलमानोंको गोवघ वन्द करना चाहिये। मैंने अपनी तरफसे यह दलील पेश की कि इस तरह दोनों प्रश्नोंका विचार स्वतंत्र रीतिसे किया जाना चाहिये और इसलिए इस सभामें तो सिर्फ खिलाफतके प्रश्नकी चर्चा करना ही मुनासिव है। गोरक्षाके प्रश्न पर सभामें चर्चा नहीं हुई। लेकिन मौलाना अव्दुल वारी साहवने कहा - "हिन्दू खिलाफतके मामलेमें मदद दें चाहे न दें, लेकिन चूंकि हम एक ही मुल्कके रहनेवाले हैं, इसलिए हम मुसलमानोंको हिन्दुओंके जज्वातकी खातिर गोकुशी बन्द करनी चाहिये।" कुछ समयके लिए तो एसा ही मालूम हुआ कि मुसलमान सचमुच गोवघ वन्द कर देंगे।

कई प्रस्तावों में एक प्रस्ताव यह भी था कि हिन्दू-मुसलमान सबको स्वदेशी-व्रतका पालन करना चाहिये और इसके लिए विदेशी कपड़ेका वहिष्कार करना चाहिये। मौलाना हसरत मोहानीको यह प्रस्ताव जंच नहीं रहा था। उन्होंने सुझाया कि यथासंभव हरएक ब्रिटिश मालका वहिष्कार करना चाहिये। मैंने हर तरहके ब्रिटिश मालके वहिष्कारको अशक्यता और अनीचित्यके वारेमें अपनी दलील पेश की। मैंने अपनी ब्राहंसा-वृत्तिका भी प्रतिपादन किया। मैं मौलानाका भाषण सुन रहा था। मुझे खयाल आया कि विदेशी वस्त्रके वहिष्कारके अलावा भी दूसरी कोई नई चीज सुझानी चाहिये। मैं यह सोचा करता था कि मौलाना खुद कई मामलोंमें जिस

सरकारका साथ दे रहे हैं, उस सरकारके विरोधकी वात करना उनके लिए वेकार है। तलवारसे तो विरोध करना नहीं था, इसलिए मुझे लगा कि साथ न देनेमें ही सच्चा विरोध है। और फलतः मैंने 'नॉन-कोऑपरेशन' शब्दका इस सभामें पहली वार उपयोग किया। इसके समर्थनमें मैंने अपनी दलीलें दीं। उस समय मुझे इसका कोई खयाल ही न था कि इस शब्दमें किन-किन वातोंका समावेश हो सकता है। इसलिए मैं तफसीलमें नहीं जा सका। मैंने कहा—"अगर कहीं सुलहकी शर्तें मुसलमान भाइयोंके खिलाफ गई, तो वे सरकारकी सहायता करना वन्द कर देंगे। खिलाफतका फैसला हमारे खिलाफ हो, तो मदद न करनेका हमें हक है।

कुछ महीनों तक यह शब्द उस सभामें ही दवा रह गया। जब अमृत-सरमें कांग्रेसका अधिवेशन हुआ और वहां मैंने सहयोगके प्रस्तावका समर्थन किया, तब मैंने यही आशा रखी थी कि हिन्दू-मुसलमानोंके लिए असह-योग करनेका अवसर नहीं आयोगा।

#### १३४. अमृतसर-कांग्रेस

अब तक कांग्रेसमें मेरा काम इतना ही रहता या कि हिन्दीमें अपना छोटा-सा भाषण करूं, हिन्दीकी वकालत करूं और उपनिवेशोंमें रहनेवाले हिन्दुस्तानियोंका मामला पेश करूं। मुझे खयाल नहीं या कि अमृतसरमें मुझे इससे अधिक कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि मेरे संबंधमें पहले भी हो चुका है, जिम्मेदारी मुझ पर अचानक आ पड़ी।

नये सुवारों-संबंधी सम्राट्का आदेश प्रकट हो चुका था। वह मुझे पूर्ण संतोप देनेवाला नहीं था; अन्य किसीको तो वह विलकुल ही पसन्द न पड़ा। लेकिन उस समय मैंने यह माना था कि उक्त आदेशमें सूचित सुवार त्रुटिपूर्ण होते हुए भी स्वीकार किये जा सकते हैं। किन्तु लोकमान्य, चित्तरंजन दास आदि अनुभवी योद्धा सिर हिला रहे थे।

मैंने देखा कि सुधारोंवाले प्रस्तावकी चर्चामें भाग लेना मेरा धर्म है। मैंने अनुभव किया कि मुधार स्वीकार करनेका प्रस्ताव मंजूर किया जाना चाहिये। चित्तरंजन दासका दृढ़ मत यह था कि इन मुधारोंको विलकुल असंतोपकारक और अयूरा मानकर उनकी अवगणना करनी चाहिये।

परखे हुए सर्वमान्य लोकनायकोंके साथ अपना मतभेद मुझे स्वयं लस्ख्य मालूम हुआ। दूसरी और मेरा अन्तर्नाद स्पष्ट या। मैंने कांग्रेसकी वैठकमें से भागनेका प्रयत्न किया। पं० मोतीलाल नेहरू और मालवीयजीको मैंने मुझाया कि वे मुझे गैर-हाजिर रहने दें। लेकिन मेरा यह सुझाव दोनों बुजुगोंके गले न उतरा। जब बात लाला हरिकसनलालके कान तक पहुंची, तो उन्होंने कहा—"यह हरिगज न होगा।" उन्होंने मत गिननेकी संतोषजनक व्यवस्था कर देनेका जिम्मा लिया।

आखिर मैं हारा। मैंने अपना प्रस्ताव तैयार किया। मि० जिन्ना और मालवीयजी उसका समर्थन करनेवाले थे। भाषण हुए। मैं देख रहा था कि सभा किसी प्रकारके मतभेदको सह नहीं सकती और नेताओं मे मतभेदसे उसे दुःख हो रहा है।

जिस समय नेताओं के भाषण हो रहे थे, उस समय भी मंच पर मतभेद मिटाने के प्रयत्न जारी थे। आखिर समझौता हुआ। तालियों को गड़गड़ाहटसे मंडप गूंज उठा और लोगों के चेहरों पर जो गंभीरता थी उसके बदले अब खुशी चमक उठी।

समझौतेने मेरी जिम्मेदारी वढ़ा दी।

# १ १३५. कांग्रेसमें प्रवेश

मुझे कांग्रेसमें भाग लेना पड़ा, इसे मैं कांग्रेसमें अपना प्रवेश नहीं मानता । अमृतसरके अनुभवने यह सिद्ध कर दिया कि मेरी एक शक्ति कांग्रेसके लिए उपयोगी है। पंजाब-समितिके मेरे कामसे लोकमान्य, मालवीयजी, मोतीलालजी, देशबन्धु आदि खुश हुए थे। इसलिए उन्होंने मुझे अपनी बैठकों और चर्चाओंमें बुलाया। विषय-विचारिणी समितिका सच्चा काम ऐसी बैठकोंमें होता था।

अगले साल करने योग्य कामोंमें से दो कामोंमें मुझे दिलचस्पी थी, क्योंकि उनमें मैं कुछ दखल रखता था।

एक था जिल्यांवाला वागके हत्याकांडका स्मारक। उसके लिए करीव पांच लाख रुपयेकी रकम इकट्ठी करनी थी। उसके रक्षकों (ट्रस्टियों) में मेरा नाम था। रक्षकका पद स्वीकार करते ही मैं समझ गया था कि इस स्मारकके लिए घन-संग्रह करनेका मुख्य वोझ मुझ पर पड़ेगा। वम्बईके उदार नागरिकोंने इस स्मारकके लिए दिल खोलकर धन दिया।

मेरी दूसरी शक्ति मुंशीका काम करनेकी थी। कहां क्या और कितने कम शब्दोंमें अविनय-रहित भाषामें लिखना चाहिये सो मैं जानता था। नेतागण मेरी इस शक्तिको समझ गये थे। सबको यह अनुभव होने लगा था कि उन दिनों कांग्रेसका जो विधान था, उससे अब काम नहीं चल सकता। विधान तैयार करनेका भार मैंने अपने सिर लिया। मैंने लोकमान्यसे और देशवंघुसे उनके विश्वासके दो नाम मांगे। लोकमान्यने श्री केलकरका और देशवंघुने श्री आई० वी० सेनका नाम दिया। यह विवान-सिमिति एक दिन भी साथ मिलकर न वैठी। फिर भी हमने अपना यह काम एकरायसे पूरा किया। हमने पत्र-व्यवहारसे अपना काम चला लिया। मुझे इस विवानके वारेमें थोड़ा अभिमान है। मैं यह मानता हूं कि इस दायित्वको स्वीकार करके मैंने कांग्रेसमें मुच्चा प्रवेश किया।

#### १३६. खादीका जन्म

मुझे याद नहीं पड़ता कि सन् १९०८ तक मैंने चरला या करघा कहीं देखा हो। फिर भी 'हिन्द स्वराज्य' में मैंने यह माना था कि चरले के जिये हिन्दुस्तानकी गरीवी मिट सकती है। जब सन् १९१५ में दिलिण अफीकासे देश वापस आया, तब भी मैंने चरले के दर्शन नहीं किये थे। आश्रमके खुलने पर उसमें करघा शुरू किया। करघा शुरू करने में भी मुझे वड़ी मुक्तिलका सामना करना पड़ा। हम सब कलम चलानेवाले या व्यापार करना जाननेवाले वहां इकट्ठा हुए थे। हममें कोई कारीगर न था। लेकिन मगनलाल गांधीके हाथमें तो कारीगरी थी ही। इसलिए उन्होंने बुननेकी कलाको पूरी तरह समझ लिया और एकके वाद एक आश्रममें नये-नय बुननेवाले तैयार हुए।

हमें तो अब अपने कपड़े खुद ही तैयार करके पहनने थे। इसलिए आश्रमवासियोंने मिलके कपड़े पहनना बन्द किया और निश्चय किया कि हम हाथ-करघे पर देशी मिलके सूतसे बुना हुआ कपड़ा ही पहनेंगे। जुलाहोंके पाससे देशी मिलके सूतका हाथ-बुना कपड़ा आसानीसे मिलता न था। बड़ी कोशिशके बाद कुछ जुलाहे मिले, जिन्होंने देशी सूतका कपड़ा बुन देनेकी मेहरवानी की।

अब हम अपने हाथसे कातनेके लिए अघीर हो उठे। हमने समझ लिया कि जब तक हाथसे कार्तेगे नहीं, तब तक हमारी पराधीनता बनी रहेगी। मिलोंके एजेंट वनकर हम देशसेवा करते हैं, ऐसा हमें प्रतीत न हुआ।

लेकिन न तो कहीं चरखा था और न कोई चरखेका चलानेवाला।

सन् १९१७ में भड़ींच शिक्षा-परिपद्में महान साहसी विधवा वहन गंगावाई अचानक मेरे हाथ लग गईं। मैंने अपना दुःख उनके सामने रखा। और जिस तरह दमयन्ती नलके पीछे भटकी थी, उसी तरह चरखकी खोजमें भटकनेकी प्रतिज्ञा करके उन्होंने मेरा वोझ हलका किया।

#### १३७. आखिर चरखा मिला

गुजरातमें काफी भटकनेके बाद गायकवाड़के वीजापुर गांवमें गंगा-बहनको चरखा मिला। मेरे हर्षका पार न रहा। भाई उमर सोवानीसे चर्चा करने पर उन्होंने अपनी मिलसे पूनियां भेजते रहनेका जिम्मा लिया। मैंने पूनियां गंगावहनके पास भेजी और सूत इतनी तेजीसे तैयार होने लगा कि मैं थक गया।

मुझे मिलकी पूनियोंसे सूत कतवाना बहुत दोषपूर्ण मालूम हुआ। मैंने गंगावहनको लिखा कि वे पूनी बनानेवालेकी खोज करें। उन्होंने इसका जिम्मा लिया और पिजारेको खोज निकाला। बच्चोंको पूनी बनाना सिखाया। गंगाबहनने काम एकदम बढ़ा दिया। बुननेवालोंको बसाया और कता हुआ सूत बुनवाना शुरू किया। बीजापुरकी खादी मशहूर हो गई।

अव आश्रममें चरखेको दाखिल होनेमें देर न लगी।

में शुद्ध खादीमय वननेके लिए अवीर हो उठा। मेरी घोती देशी मिलके कपड़ेकी थी। मैंने गंगावहनको चेतावनी दी कि अगर वे एक महीनेके अन्दर ४५ इंच अर्जकी खादीकी घोती तैयार करके न देंगी, तो मुझे मोटी खादीका पंचा पहनकर अपना काम चलाना पड़ेगा। उन्होंने एक महीनेके अन्दर मेरे लिए पचास इंच अर्जका घोती-जोड़ा तैयार करा दिया और मेरा दारिद्रच मिटाया।

#### १३८. एक संवाद

जिस समय 'स्वदेशी' के नामसे परिचित यह आन्दोलन चलने लगा, उस समय मिल-मालिकों को ओरसे मेरे पास काफी टीकायें आने लगीं। भाई उमर सोवानीने मुझे एक मिल-मालिकके पास ले जानेकी बात कही। मैंने उसका स्वागत किया। हम उनके पास गये। उन्होंने वंग-भंगके समय स्वदेशी आन्दो-लनके चलनेसे स्वदेशी कपड़ेकी कीमत बढ़नेकी बात की और कहा — "हिन्दु-स्तानको जितने मालकी जरूरत है, उतना माल हम उत्पन्न नहीं करते हैं। इसलिए स्वदेशीका प्रश्न मुख्यतः उत्पत्तिका प्रश्न है। जब हम आवश्यक मात्राम कपड़ा पैदा कर सकेंगे और कपड़ेकी जातिमें सुघार कर सकेंगे, तब विदेशी कपड़ा अपने-आप आना वन्द हो जायगा। इसलिए आपको मेरी सलाह तो यह है कि आप अपने स्वदेशी आन्दोलनको जिस तरह चला रहे हैं उस तरह न चलायें और नई मिलें खोलनेकी ओर ध्यान दें। अपने

देशमें हमें स्वदेशी मालको वेचनेका आन्दोलन चलानेकी जरूरत नहीं है, विल्क स्वदेशी माल पैदा करनेकी जरूरत है।"

में बोला — "अगर में यही काम करता होऊं, तव तो आप मुझे आशीर्वाद देंगे न?"

"सौ कैसे? अगर आप मिल खोलनेका प्रयत्न करते हों, तो आप धन्यवादके पात्र हैं।"

"सो तो मैं नहीं करता। मैं तो चरखेको फिरसे जिन्दा करनेकी प्रवृत्तिमें लगा हूं।"

"यह क्या चीज है?"

मैंने चरखेकी वात कह सुनाई और कहा:

"मैं आपके विचारसे सहमत होता हूं। मुझे मिलोंकी दलाली नहीं करनी चाहिये। मुझे तो उत्पादन करनेमें और जो कपड़ा उत्पन्न हो उसे वेचनेमें लग जाना चाहिये। मैं इस प्रकारके स्वदेशीमें विश्वास करता हूं; क्योंकि इसके द्वारा हिन्दुस्तानकी भूखों मरनेवाली और आधे समय वेकार रहनेवाली औरतोंको काम दिया जा सकता है। मैं नहीं जानता कि चरखेकी यह प्रवृत्ति कितनी सफल होगी। अभी तो उसका आरंभ-काल ही है। लेकिन मझे उसमें पूरा विश्वास है। कुछ भी हो, लेकिन उसमें नुकसान तो हरिगज नहीं है। इस प्रवृत्तिसे हिन्दुस्तानमें पैदा होनेवाले कपड़ेमें जितनी वृद्धि होगी उतना लाभ ही होगा। इसलिए इस प्रयत्नमें वह दोष तो है ही नहीं, जिसका अभी आपने जिक किया है।"

"अगर आप इस तरह इस प्रवृत्तिको चलाना चाहते हैं, तो मुझे कुछ कहना नहीं है। यह एक अलग प्रश्न है कि इस युगमें चरखा चलेगा या नहीं। मैं तो आपकी सफलता ही चाहता हूं।"

#### १३९. असहयोगका प्रवाह

खिलाफतके मामलेमें अलीभाइयोंका जवरदस्त आन्दोलन चल रहा था। मौलाना अब्दुल वारी वगैरा उलेमाओंके साथ इस विषयकी खूव चर्चायें हुईं। इस वारेमें खूव चर्चा और विवेचन हुआ कि मुसलमान शांतिको, अहिंसाको, कहां तक पाल सकते हैं। आखिर यह तय हुआ कि अमुक हद तक युक्तिके रूपमें उसका पालन करनेमें कोई एतराज नहीं हो सकता। और अगर किसीने एक वार अहिंसाकी प्रतिज्ञा की है, तो वह उसे पालनेके लिए बंधा हुआ है। आखिर खिलाफत-परिपद्में असहयोगका प्रस्ताव पेश हुआ और वड़ी चर्चाके वाद मंजूर हुआ।

कांग्रेसकी महासमितिने इस प्रश्न पर विचार करनेके लिए कांग्रेसका एक विशेष अधिवेशन सन् १९२० के सितम्बर महीनेमें कलकत्तेमें बुलानेका निश्चय किया।

मेरे प्रस्तावमें खिलाफत और पंजावके अन्यायको लेकर ही असहयोगकी चात कही गई थी। श्री विजयराघवाचार्यको इसमें कोई दिलचस्पी न मालूम हुई। उन्होंने कहा — "अगर असहयोग ही करना है, तो वह अमुक अन्यायके लिए ही क्यों किया जाय? स्वराज्यका अभाव बड़े-से-बड़ा अन्याय है। अतएव उसके लिए असहयोग किया जा सकता है।" मोतीलालजी भी स्वराज्यकी मांगका प्रस्ताव शामिल कराना चाहते थे। मैंने तुरन्त ही इस सूचनाको मान लिया और प्रस्तावमें स्वराज्यकी मांग भी सम्मिलित कर दी। विस्तृत, गंभीर और कुछ तीखी चर्चाओंके बाद असहयोगका प्रस्ताव पास हुआ।

कांग्रेसके विशेष अधिवेशनमें स्वीकृत असहयोगके प्रस्तावको नागपुरमें होनेवाले कांग्रेसके वार्षिक अधिवेशनमें कायम रखना था। वहां भी असह-योगका प्रस्ताव पास हो गया।

इसी वैठकमें कांग्रेसके विघानका प्रस्ताव भी पास करना था। विधानमें विषय-विचारिणी समितिने एक ही महत्त्वका परिवर्तन किया था। मैंने प्रति- निधियोंकी संख्या पंद्रह सौकी मानी थी। विषय-विचारिणी समितिने इसे वदल कर छह हजार कर दिया। मैं मानता था कि यह कदम विना सोचे-विचारे उठाया गया है। मैं इस कल्पनाको विलकुल गलत मानता हूं कि वहुतसे प्रतिनिधियोंसे काम अधिक अच्छा होता है अथवा प्रजातंत्रकी अधिक रक्षा होती है। प्रजातंत्रकी रक्षाके लिए जनतामें स्वतंत्रताकी, स्वाभिमानकी और एकताकी भावना होनी चाहिये और अच्छे तथा सच्चे प्रतिनिधियोंको ही चुननेका आग्रह रखना चाहिये।

इसी सभामें हिन्दू-मुस्लिम-एकताके वारेमें, अन्त्यजोंके वारेमें और खादीके वारेमें भी प्रस्ताव पास हुए। उस समयसे कांग्रेसके सदस्योंने अस्पृश्यताको मिटानेका भार अपने ऊपर लिया है और खादीके द्वारा कांग्रेसने अपना संवंव हिन्दुस्तानके नर-कंकालोंके साथ जोड़ा है। कांग्रेसने खिलाफतके सवालके सिलिसलेमें असहयोगका निश्चय करके हिन्दू-मुस्लिम-एकता सिद्ध करनेके लिए एक महान प्रयास किया था।

# पूर्णाहुति

अब इन अव्यायोंको समाप्त करनेका समय आ पहुंचा है।

पाठकोंसे विदा लेते हुए मुझे दु:ख होता है। मेरे निकट अपने इन प्रयोगोंकी बहुत कीमत है। में नहीं जानता कि मैं उनका यथार्थ वर्णन कर सका हूं या नहीं। यथार्थ वर्णन करनेमें मैंने कोई कसर नहीं रखी है। सत्यको मैंने जिस रूपमें देखा है, जिस मार्गसे देखा है, उसे प्रकट करनेका मैंने सतत प्रयत्न किया है और पाठकोंके लिए उसका वर्णन करके चित्तमें शांतिका अनुभव किया है; क्योंकि मैंने आशा यह रखी है कि इससे पाठकोंके मनमें सत्य और ऑहिसाके प्रति अधिक आस्था उत्पन्न होगी।

मने सत्यसे भिन्न किसी परमेश्वरका कभी अनुभव नहीं किया। यदि इन अच्यायोंके प्रत्येक पृष्ठसे पाठकोंको यह प्रतीति न हुई हो कि सत्यमय वननेके लिए अहिंसा ही एकमात्र मार्ग है, तो मैं इस प्रयत्नको व्यर्थ समझता हूं। प्रयत्न चाहे व्यर्थ हो, किन्तु वचन व्यर्थ नहीं है। मेरी अहिंसा सच्ची होने पर भी कच्ची है, अपूर्ण है। अतएव हजारों सूर्योको एकत्र करनेसे भी जिस सत्यक्ष्यी सूर्यके तेजका पूरा माप नहीं निकल सकता, सत्यकी मेरी झांकी ऐसे सूर्यकी एक किरण-मात्रके दर्शनके समान ही है। उसका संपूर्ण दर्शन संपूर्ण अहिंसाके विना असंभव है।

ऐसे व्यापक सत्य-नारायणके प्रत्यक्ष दर्शनके लिए जीवमात्रके प्रति आत्मवत् प्रेमकी परम आवश्यकता है। और जो मनुष्य ऐसा करना चाहता है, वह जीवनके किसी भी क्षेत्रसे वाहर नहीं रह सकता। यहीं कारण है कि सत्यकी मेरी पूजा मुझे राजनीतिमें खींच ले गई है। मुझे यह कहते हुए संकोच नहीं होता और न मैं ऐसा कहनेमें कोई अविनय देखता हूं कि जो नतुष्य यह कहता है कि धर्मका राजनीतिसे कोई संबंध नहीं है, वह धर्मको नहीं जानता।

आत्मशुद्धिके विना जीवमात्रके साथ ऐक्य सब ही नहीं सकता। आत्मशुद्धिके विना अहिंसा-धर्मका पालन सर्वथा असंभव है। अशुद्धात्मा परमात्माके
दर्शन करनेमें असर्मथ है। अतएव जीवन-मार्गके सभी क्षेत्रोंमें शुद्धिकी आवश्यकता है और यह शुद्धि साव्य है, क्योंकि व्यक्ति और समष्टिके वीच एसा
निकटका संबंध है कि एककी शुद्धि अनेकोंकी शुद्धिके वरावर हो जाती
है। और, व्यक्तिगत प्रयत्न करनेकी शक्ति तो सत्य-नारायणने सवको जन्मसे
ही दी है।

लेकिन में तो प्रतिक्षण यह अनुभव करता हूं कि शुद्धिका यह मार्ग विकट है। शुद्ध वननेका अर्थ है मनसे, वचनसे और कायासे निविकार वनना, राग-द्रेणादिसे रहित होना। इस निविकारता तक पहुंचनेके लिए प्रतिक्षण प्रयत्न करते हुए भी में पहुंच नहीं पाया हूं। इसलिए लोगोंकी स्तृति मुझे भुलावेमें नहीं डाल सकती। यह स्तृति प्रायः मुझे खटकती है। मनके विकारोंको जीतना संसारको शस्त्रयुद्धसे जीतनेकी अपेक्षा भी मुझे ज्यादा कठिन मालूम होता है। हिन्दुस्तानमें आनेके बाद भी मैं अपने अंदर छिपे हुए विका को देख सका हूं, शर्रामदा हुआ हूं, किन्तु हारा नहीं हूं। सत्यके प्रयोग करते हुए मैंने रस लूटा है, आज भी लूट रहा हूं। लेकिन में जानता हूं कि अभी मुझे विकट मार्ग पूरा करना है; इसके लिए मुझे शून्यवत् वनना है। जब तक मनुष्य स्वेच्छासे अपनेको सबसे नीचे नहीं रखता, तब तक उसे मिकत नहीं मिलती। अहिसा नम्रताकी पराकाष्ठा है। और यह अनुभव-सिद्ध बात है कि इस नम्रताके विना मुक्ति कभी नहीं मिलती। ऐसी नम्रताके लिए प्रार्थना करते हुए और उसके लिए संसारकी सहायताकी याचना करते हुए प्रार्थना करते हुए और उसके लिए संसारकी सहायताकी याचना करते हुए इस समय तो मैं इन अध्यायोंको समाप्त करता हूं।

अंवालाल, सेठ १६९ अनसूयावहन १६१, १७४ 'अन्दुं दिस् लास्ट' ३२ 'अन्नाहारकी हिमायत' १८ अपरिग्रह १०३ अव्दुल करीम झवेरी, सेठ ३६ अब्दुलगनी, सेठ ४३ सट्दुल्ला, सेठ ३६, ४०, ४९, ५४, इ७ 'अमृत वाजार पत्रिका' ६६ अमृतलाल ठक्कर १५१ अलीभाई १६६, १८५ असहयोग १८५;-का प्रस्ताव कांग्रेसमें पास १८६ सिंहसा १४, १०३, १३४, १८५; –और सत्याग्रह १०३; –नम्रताकी पराकाष्ठा १८८ आई० वी० सेन १८३ आचार्य कृपालानी १५५ आनन्दर्शकर घ्रुव १६४ ' सारोग्य-विषयक सामान्य ज्ञान ' १०१ आल्वर्ट वेस्ट ११३, ११५, ११७ 'ईंग्लिशमैन' ६६ 'इंडियन ओपीनियन' १०९, ११२, ११४-१५ उमर सोवानी १७१, १७४, १८४ एडविन आर्नल्ड २७ ए० डब्ल्यू० वेकर ४४-४५, ४९ एण्डूज १४१, १४५ एलिन्सन, डॉ॰ २४, १३७ कविवर टागोर १४१, १४४ कांगड़ी गुरुकुल १४१

कानूगा, डॉ० १६९ कार्लाइल ५८ क्तिचलू, डॉ॰ १७२ 'की टु थियाँसोफी' २७ कुंभमेला १४६-४८ केलकर १८३ केवलराम मावजी दवे ८८ केशवराव देशपाण्डे ६५ १२७, कैलनवैक १०८, १२५, १३०-३२, १३७ क्यूने ९० ऋाउजे, डॉ० ४७ 'क्रॉनिकल' १७८ कूगर, प्रेसिडेण्ट ४७ खादीका जन्म १८३ खिलाफत-आन्दोलन १६६–६७, १८५ गंगावहन १८३; -को चरखा मिला 208 गयावावू १५४ गांघीजी २६; –असत्यके जहरसे वाहर २६; -ईश्वरको भूल वैठे १०४; और 'इंडियन ओपीनियन' १०९-१०; –और एशियाई विभाग १०२; -और कांग्रेस-विधान १८३; -और खेड़ा-सत्याग्रह १६४-६६; -और पंजाव-समितिकी रिपोर्ट १७९, १८२; - और पाठचपुस्तकें १२८; –् और वालासुन्दरम् ५६; –्और वोअर-युद्ध ८०; -- और ब्रह्मचर्य-व्रत ७६; -और मजदूर हड़ताल १६१, १६३-६४; -और ैलेट एक्ट

विरोधी आन्दोलन १७१-७६; -और सार्वजिनक भेंटें ८२-८३: -कांग्रेसमें ८५-८६; -का अदा-लतमें अपमान ३९; -का उपवास १३०-३१; - कारकुन वने ८४-८५; -का चम्पारन-सत्याग्रह १५३-६०; -का ट्रान्सवालसे न हटनेका निर्णय ९५; –का धार्मिक मन्थन ४५, ४९-५१; -का फुटपाथका अनुभव ४७-४८; -का 'वंगवासी 'का अनुभव ६६; -का रंगद्वेष मिटानेको निश्चय ४१; -का रेलमें अपमान ४१; -का विवाह ५; -का शिकरममें अपमान ४२; - का शिक्षकके आचरण पर जोर १२९; -का शिक्षा-संबंधी प्रयोग १२७; -का स० इं० सोसायटीका सदस्य न होनेका निर्णय १४६; -का 'सम्य ' वननेका प्रयास १९-२०; -का होटलका अनुभव ४४; -की आंख खुली ५९-६१; -की कसीटी ३७, ७०-७२, १५१; -की तीन प्रतिज्ञायें १६; - की निराशा ६४; -की पितृभिनत ७, १२; -की ं वीमारी १३७–३८; –की माताका परिचय ३; -की राजनिष्ठा ६४; —की वकालतके संस्मरण १३९; के जीवनमें फेरफार २१-२२; -के पिताका परिचय ३: -के शुरूके वैवाहिक जीवनकी झांकी ५-६; -के हृदयमें अंकित एक छप्पय १४; -को पहला आघात ३५; –को शरमीलेपनसे हुआ .

्लाभ २५; –को सर्ववर्म-समभावकी तालीम १३-१४; - स्त्रिस्तियोंके परिचयमें ४५-४६: -गोखलेके साथ ८६-८८; -जातिके वाहर १६; –जूलू घायलोंकी सेवामें १२०--२१; -द्वारा अंग्रेजोंकी मददकी हिमायत १३३; -द्वारा अहिंसा-विवेचन १३४; -द्वारा आं-हारके प्रयोग २२-२३; -द्वारा घरमें सत्याग्रह १२४; -द्वारा चोरीका इकरार ११; -द्वारा मांसाहार ९; -द्वारा मिट्टीका उपचार १००; -द्वारा सत्यका विवेचन ८२; —नाई बने ७९; —नातालमें बसे ५३-५४; -ने दो पक्षोंमें समझीता कराया ४९; --ने घुलाई-कला सोखी ७९; -ने ब्रह्मचर्यका वृत लिया ७७; -पर 'अन्टु दिस लास्ट 'पुस्तकका प्रभाव ११५-१६; -पर गोरोंके दो आरोप ६९; --पर 'श्रवण-पितृभक्ति' और ' हरिश्चन्द्र ' नाटकोंका असर ४-५ ; —वीडीके व्यसनके शिकार १०; -वैरिस्टर वने २९; -मृत्युशय्या पर १६८-७०; -शांतिनिकेंतनमें १४४; -हाईस्कूलमें ६-७ गीताजी २७, ९७, १००; —गांघीजीकी मार्गदर्शक पुस्तक ९७; -तत्त्व-ज्ञानका सर्वोत्तम ग्रन्थ २७ गोखले, प्रो० ६५, ८५, ९१, १३१-३३, १३७–३८, १४२, १४४, १४६ गोरखवाव १५६-५७ घोषालवाव् ८४

पोरवन्दर (सुदामापुरी) ३

प्रफुल्लचन्द्र राय, डॉ॰ ८८

१००, १४६, १५८

फ्रेडरिक पिंकट ३०

वदरुद्दीन तैयवजी ३० 'वद्ध-चरित' २७-२८

व्य, डॉ० ६३, ७५, ८०

वेचरजी स्वामी १६

'बंगवासी' ६६

वेंथम १८

प्राणजीवन महेता, डॉ॰ १७, ३१,

फिनिक्स ७७; -की स्थापना ११७

व्रजिकशोरवाव् १५४, १५७–५८

ब्रह्मचर्य ७६; -असिधारा व्रत है ७७;

का अर्थ ७७-७८;-की दृष्टिसे

गांधीजीके आहारके प्रयोग १८३;

-के तीन लाभ ७७; -के लिए

ईश्वर-श्रद्धा जरूरी ७८; -के लिए

उपवास अनिवार्य ७८; -के लिए

स्वास्थ्य जरूरी ७८

चरला १८४-८५
चित्तरंजन दास (देशवंधु) १८१-८३
'जरथुस्तके वचन' ५८
जिन्ना १४१, १८२
जीवराज महेता, डॉ० १३२-३३, १३७-३८
ज्यॉर्ज विलियम गॉडफो, डॉ० ९५, ११२
'टाइम्स ऑफ इंडिया' ५३
टॉल्स्टॉय ३२
टॉल्स्टॉय फार्म (आश्रम) १२५-२६,

तलवलकर, डॉ० १६९ 'तीन कठिया' १५३-५४; -कानून रइ हुआ १६० तीन पौंडके करका इतिहास ५७ तुलसीदास १३ तैयव हाजी खान, सेठ ४६, ४९, ९४ दलाल, डॉ० १७० दवे, डॉ० १४७ दादाभाई नवरोजी ३० दीनशा एदलजी वाच्छा ६५,८४-८५ घरणीधरप्रसाद १५५ 'धर्मविचार' ५८ नर्मदाशंकर ५८ 'नवजीवन' १७८ नाताल इण्डियन कांग्रेस ५५-५६; -का जन्म ५५

'नाताल एडवर्टाइजर' ७३

'पातंजल योगदर्शन' ९७

न्यायमूर्ति ुरानडे ६४

'पायोनियर' ६२

पूर्णाहुति १८७-८८

भागवत १३
भारत-सेवक-समाज १४६ (देखिये
स० इं० सोसायटी)
भूपेन्द्रनाथ वसु ८४, १४६
मगनलाल गांघी ११७, १४४, १८३
मणिलाल गांघी ८९; -पर क्यूनेके
इलाजके प्रयोग ९०
मणिलाल नमूभाई ९७
मदनजीत १०९, ११२
मनमुखलाल नाजर १०९
मनुस्मृति १४
महातमा मुंशीराम १४६, १४८

मालवीयजी १५२, १७९, १८१-८२ मावजी दवे १५ मि० एस्कम्ब ५४, ७०, ७३ मि० कोट्स ४५-४६, ४७-४८ मि० चेम्बरलेन ७२, ९१-९४ मि॰ लॉटन ७०-७१ मि॰ सॉण्डर्स ६६ मि० हॉनिमैन १७८ मिस इलेशिन १०८ मिसेज अलैक्जेन्डर ७१ मिसेज वैसेण्ट २७-२८ मैक्समूलर ५८ मैडम व्लैवट्स्की २७ मोतीलाल नेहरू १७९, १८१, १८६ मौलाना अन्दुल वारी १८०, १८५ मीलाना हसरत मोहानी १८० 'यंग इंडिया' १७८ रंभा १३ रस्किन ३२, ११६ राजगोपालाचार्य १७२ 'राजयोग' ९७ राजेन्द्रवावू १५३-५४ रामकृष्ण भाण्डारकर, प्रो० ६५ रामनाम १३; - डरकी अीषि १३ रामायण १३; -भिक्तमार्गका सर्वोच्च ग्रन्थ १३ रायचन्दभाई ३१-३२, ५०, १२५ स्तमजी ७२, ७५, ८३ रेवाशंकर जगजीवनदास ३१, ९८-

लॉयड जॉर्ज १६७

लॉर्ड चेम्सफर्ड १४३

लॉर्ड विलिग्डन १४३ लॉर्ड हार्डिंग १५२

लोकमान्य तिलक ६५,१६६,१८१,१८३ वल्लभभाई पटेल १६९, १७१ 'विभूतियां और वभित-पूजा' २८ शंकरलाल वैंकर १७१ शांतिनिकेतन १४१, १४६ स० ऑक इंडिया सोसायटी १४२ सत्यपाल, डॉ० १७२ सत्याग्रह १३५; -का कठिनतम अंग विनय १६४; –शांतिके विना असंभव १७६; -सर्वोपरि अहिसक शस्त्र १४४ सत्याग्रह आश्रम १४३, १६२ सर एडवर्ड गेट १६० सर गुरुदास वेनर्जी १५० सर फीरोजशाह महेता ३०, ३५, ६४-६५, ८४, १४१ 'सर्वोदय' ११९, १७३ सर्वोदयके सिद्धान्त ११६ सविनय कानून-भंग १७३, १७७-७८ सूरेन्द्रनाथ वेनर्जी ६६ सोहरावजी अडाजणिया १३३,१३५-३६ 'स्टैण्डर्ड एलोक्यूशनिस्ट' २० स्वदेशी-आन्दोलन १८०, १८४ 'स्वर्ग तेरे हृदयमें है' ३२ स्वामी विवेकानन्द ९७ स्वामी श्रद्धानन्दजी १४१, १७२, १७९ हण्टर-कमेटी १७९ हाजी मुहम्मद हाजी दादा, सेठ ५३ 'हिन्द स्वराज्य' १३४, १७३, १८३ 'हिन्दुस्तान क्या सिखाता है?' ५८ हेनरी ोलाक ११३, ११५, ११७-१९,

१३५

